











709-Z. 70 70 90 D-223

🚜 धर्मोपदेशक ग्रन्थमाला के द्वितीय भाग का प्रथमीपदेश 💸



# धर्मप्रकाशं पर मिश्रजी की सम्मति।

(जिस समय हम धर्मप्रकाश प्रकाशित करने लगे उस समय विद्या-वारिधिजी ने इस ग्रन्थ के विषय में जो अपनी सम्मित भेजी थी वह यह है)

## \* धर्मप्रकाशः \*

इस समय पं० काल्राम शास्त्रीजी सनातनधर्म जगत् में जो कुछ काम कर रहे हैं वह किसी विक्षत्रन से क्लिए उन्हें हैं। आपकी निर्माण की हुई प्रन्थमाला (जिसमें मूर्तिपूजा, अवतार, श्राद्ध, वर्णव्यवस्था, पुराणसिद्धि, आदि मुख्य प्रन्थ हैं) पाठक अच्छी प्रकार देख चुके हैं, इस वर्ष से आपने इस प्रन्थमाला में जिस प्रन्थ का प्रकाश करना आरम्भ किया है वह सनातनधर्मियों के बड़े काम का प्रन्थ होगा, कई वर्षों से मेरे पास बराबर सज्जनों के पत्र आते थे कि तुलसीराम रचित—

#### भास्करप्रकाश का खंडन

तैयार किया जाय । शास्त्रीजी का यह धर्मप्रकाश नामक प्रन्थ भास्कर प्रकाश के खण्डन में बड़े विचार के साथ आरम्म हुआ है, इसमें सत्यार्थप्रकाश, िकर द्यानन्दितिमरमास्कर पर्चात भारकरण्डाश का लेख उद्धृत करके प्रमाणों के सिहत उसका उत्तर देकर सनातनधर्म की पृष्टि इस प्रकार से की गई है कि आर्यसमाज की पोल जानने में और सनातनधर्म का गौरव समझने में यह एक ही प्रन्थ बहुत होगा। प्रति मास ८० पृष्ठ अर्थात् प्रति वर्ष ९६० पृष्ठ इस प्रन्थ के धर्मानुरागियों के पास पहुँचा करेंगे वार्षिक मूल्य महस्ल सहित ३-) आशा है कि धर्मानुरागी सज्जन एक २ प्रति इस प्रन्थ की लेकर शास्त्रीजी के उत्साह को बढ़ावेंगे—

अन्यहीत

पण्डित ज्वालाप्रसाद मिश्र,

दोनदारपुरा—मुरादाबाद ।

70936 FOLZ





ष्टि के प्रारम्भकाल से वैक्रमीय सम्वत् १९२० तक इस पवित्र भूमि भारतवर्ष के निवासियों का वेदों पर पूर्ण विश्वास रहा और धम्में में श्रद्धा रही। यद्यपि बीच बीच में चार्वाक, बौद्ध आदि आदि धमों का भी प्रादुर्भाव हुआ तथापि अन्त में इन धम्मों ने हिन्दूधममें के आगे शिर झुकाया। इस कार्य से हिन्दू धम्में की कीर्ति और भी फैल गई। इसके बाद कई एक

सज्जनों ने हिन्दूधर्म को तिलाञ्जलो देकर मुसलिम आदि धर्म का प्रहण मी किया किन्तु इस कोटी में चेही मनुष्य कर कि जिनका मन किसी स्त्री पर आसक्त होगया था या जो संसारी सुख के पंजे में पड़ कर लक्ष्मीदेवी के सच्चे (अनन्य) सेवक वन चुके थे और जिन सज्जनों ने संसारी सुख को तुच्छ समझा मनुष्य दारीर के कर्षां पर दृष्टि रक्खो उनके गलों में खड़ा गिरे हाथी के पैरों के नोचे द्वाये गये जीवित हो दीवारों में चुनवा दिये गये उन्होंने इत समस्त यातनाओं को स्वीकार किया किन्तु धर्म से स्वप्न में भी विमुख नहीं हुये। इस विषय में आर्थांवर्त्त की हिस्ट्री के पन्ने के पन्ने भरे पड़े हैं।

काल ने चकर खाया। सौभाग्यवरा भारतवर्ष में वृदिश मवर्तमेण्ट की हुकुमत हुई, विद्या सीखते पर मनुष्यों की कवि आई, थोड़े ही दिन बाद योक्प की हिस्ट्री और साइन्सविद्या के पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर जिन मनुष्यों के अन्तः करण में संस्कृतावका का हिन्दूधमें के गृढ़ भाषों का बीज नहीं बीया गया था उनको साइन्स की शिक्षा पाते ही धार्मिक सिद्धान्त ढकोसले प्रतीत होने लगे, रात दिन धार्मिककाच्यों या मन्तव्यों पर शंकाओं की बौलार हुई। इन शंकाओं के समय में उस समय के किश्चित संस्कृत जाननेवाले स्वामी द्यानन्दजी तक भी इन शंकाओं के गिरोह पहुँचने लगे अर्थात् जब से स्वामी द्यानन्दजी का संसम्भा अंगरेजी शिक्षत समुदाय के साथ हुआ तब से

the fire and those of the party of the party of

स्वामी दयानन्दजो के ऊपर भी रात दिन यही प्रश्न होने लगे कि मृर्चिप्जन से क्या लाम और गंगास्नान से क्या फायदा, विधवावों के विवाह क्यों न किये जावें। स्वामी द्यानन्दजी का दिमाग वह दिमाग नहीं था जो इन शंकाओं के अकारण उत्तर देता। उत्तर न आने के कारण खामीजी के चित्त की प्रवृत्ति भी उन्हीं के पीछे २ चली और इन्होंने भी समझ लिया कि यह हिन्दूधर्म एक ऐसा धर्म है कि जिसके ऊपर आनेवाली शंकाओं का कुछ उत्तर ही नहीं हो सकता। वास्तविक में स्वामी द्यानन्दजी ने यह बड़ी भारी गलती की कि उन्होंने इन शंकाओं को संस्कृत के विद्वानों से न पूछा यदि वे ऐसा करते तो औरों को न बचा सकते तो कम से कम आप तो इस बहाव में बहने से बच जाते । अहत, स्वामीजी स्वतः भी उसी बहाव में बह चले जिसमें अंगरेजी शिक्षित समुदाय बह रहा था। जब इस बहाव में बहे फिर क्या था "गृह तो गृह चेला चीनी होगये" की कहावत को सत्य किया। अंगरेज़ी शिक्षित समुदाय तो उस में आपही बहा किन्तु स्वामी द्यानन्दजी ने हिन्दु साहित्य का वहाव भी उधरही को करना चाहा। किसी प्रन्थ को लिखा कि यह मानने के लायक नहीं क्योंकि पोपों का बनाया है। किसी के छिये छिखा कि यह इतनाही मान्य है शेष अमान्य। किसी के लिये लिखा कि यह प्रमाण तो है किन्तु परतः प्रमाण है और किसी के लिये लिखा कि यह पुस्तक तो स्वतः प्रमाण है परन्तु इसका भाष्य गलत है इसका अर्थ वह ठीक है कि जो हम छिखेंगे। इस कतरव्योत से फायदा यह निकला कि जिन विषयं का अगरजो शिक्षित समुदाय मान्य समझता था वे विषय हिन्दु साहित्य में मान्य निकले और जिनको उपरोक्त समुदाय अमान्य या अनुचित समझता था वे हिन्दु साहित्य में भी अमान्य या अनुचित ही मिले। अब क्या था अब तो अंगरेजी शिक्षित समुदाय पर स्वामीजी का प्रभाव पड़ा, माल मिलनें लगा। जो स्वामी द्यानन्दजी किसी जमाने में दिगम्बर रहते थे अब कोट ब्ट पहिन घड़ी छड़ी लेकर जण्टलमैन बने और हुका पीने लगे। आधु-निक साइन्स पर मनुष्यों के मनों को छे जाने के छिये "आर्यसमाज" नामक एक मत चलाया। लक्ष्मों के फन्दे में फँस सन्यासी होकर भी हपया जमा करना आरम्भ किया। इन महात्मा ने अपने चलाये मत के प्रचारार्थं "सत्यार्थं-प्रकाश" नामक एक पुरुतक छिखी है कि जिसमें आरम्भ से छेकर अन्त तक खण्डन ही खण्डन नरा है और एई। युस्तक आर्यसमाज की धार्मिकपुस्तक है। इस पुस्तक से खण्डन को सीख कर बिना लिखे पढ़े मन्द्य भी पण्डिती

The state of the s

AND THE PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSON

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

and the first of the property of the first o

A STATE OF S

के सम्मुख आने छगे। झूठ थोड़े ही दिन चछता है। पं० ज्वालाप्रसादजी मिश्र कृत द्यानन्दितिमरमास्कर छपते ही सत्यार्थप्रकाश की कर्छई खुछ गई, सैकड़ों समाजी द्यानन्दितिमरझास्कर के लिए तहां कर सनातनधर्मी होगये और होते जाते हैं। इस पुस्तक के खण्डन में पं० तुछसीराम ने मास्करप्रकाश छिखा। यद्यपि मास्करप्रकाश का छेख द्यानन्दितिमरमास्कर के खण्डन की शक्ति नहीं रखता तथापि सनातनधर्म पर यह कलंक आता है कि मास्करप्रकाश का उत्तरही सनातनधर्म नहीं दे सकता। इस कर्छक को दूर करने और मास्करप्रकाश का उत्तरही सनातनधर्म नहीं दे सकता। इस कर्छक को दूर करने और मास्करप्रकाश के करकमलों में इस प्रकार तैयार कर समर्पण करता हूं कि प्रथम "सत्यार्थ प्रकाश द्वितीयावृत्ति" इसके नीचे "द्यानन्दितिमरमास्कर" इसके बाद "मास्करप्रकाश"। अब पाठक सत्यासत्य का निर्णय स्वतःही कर सकेंगे। पाठकों के अवलोकन मात्र से ही में अपने परिश्रम को सफल समझुंगा इतिशम्।

मार्गभीर्ष शुक्का ११ शनी ) सम्बत् १८७१ वैक्रमीय ऽ

कालूराम शास्त्री।





नमो नमो ब्रह्म सदा शिवाय नमोननः कारणकारणाय नमो नमो वेदजगद्धिताय नमो नमो धर्मसनातनाय ॥ १ ॥

शन्नो मित्रः शंवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा । शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ २॥

नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यचं ब्रह्मासि । त्वमेव प्रत्यचं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्धकारण्यः । अवतु मामवतु वक्तारम् । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ३ ॥

### भूमिका।

द्वितीयावृत्ति सत्यार्थप्रकाश भूमिका पृष्ठ १ पंक्ति १ से-

क सिचदानन्देश्वरायनमः जिस समय मैंने यह ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश बनाया था उस समय और उससे पूर्व संस्कृत भाषण करने पठन पाठन में संस्कृतही बोलने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण से मुभको इस भाषा का विशेष परिज्ञान न था इससे भाषा अशुद्ध बनगई थी अब भाषा बोलने और लिखने का अभ्यास होगया है इसलिये इस ग्रन्थ को भाषा व्याकरणानुसार शुद्ध करके दूसरीबार अपनाया है कहीं २ शब्द वाक्य रचना का भेद हुआ है सो करना उचित था क्योंकि इसके भेद किये विना भाषा की परिपाटी अपरनी करित भी दरन्तु अर्थ का भेद नहीं कियागया है मत्युत विशेष तो लिख गया है हां जो प्रथम अपने में कहीं २ भूल थी वह निकाल शोध कर ठीक २ करदी गई है।

प्रथमावृत्ति तिमिरभास्कर पृ० २ पं० २१ से-

इस लेल से पहिला सत्यार्थप्रकाश गुजराती भाषा मिश्रित विदित होता है किन्तु उसमें कोई गुजराती भाषा का शब्द पाया नहीं जाता भला वह तो श्रग्रुद्ध होचुका पर श्रव यह तो श्रापके लेलानुसार सम्पूर्ण ही शुद्ध है क्योंकि इसके बनाने के पूर्व न तो श्रापको लिखना ही श्राता था न शुद्ध भाषाही बोलनी श्राती थी इससे यह भी सिद्ध होता है कि इस मत्यार्थप्रकाश से पूर्व रचित वेदभाष्य भूमिका, तथा यजुर्वेदादि भाष्यों की भाषा भी श्रशुद्ध होगी क्योंकि शुद्ध २ भाषा का ज्ञान तो श्रापको इस सत्यार्थ-प्रकाश के लिखने के समय हुश्रा है श्रीर इसी कारण श्राप इसको निश्रीन्त सत्य मानते हैं।

तृतीयावृत्ति भास्करप्रकाश पृ० १० पं 0 वि से-

स्वामीजी का आशय यह नहीं है कि जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने से इसमें उसका पेल होगया किन्तु वे स्पष्ट लिखते हैं कि मातृभाषा

to the term of the state of the

गजराती थी और सम्मित बोलने आदि का काम था क्योंकि इस देश के लोगों के साथ (जहां लेखकों को सत्यार्थपकाण बोलकर तात्पर्य समभा कर लिखवाया) संस्कृत ही में काम चलाया जाता था अतः समभतने सम-काने में भल होकर तात्पर्य ठीक २ न रहा बहुत लोगों ने देखा है वे अब तक वर्तमान हैं कि स्वामीजी महाराज आर्यसमाजों के स्थापन से पूर्व दिगम्बर हो गङ्गा तट पर । अचरा करते और संस्कृत का ही भाषण करते तथा संस्कृत में ही सेवा सत्संगादि करने वालों को वैदिक धर्म का उपदेश तथा वेदविरुद्ध मतों का खएडन भी किया करते थे उसी समय राजा जयकृष्णदासजी ने यह समभ कर कि इनके पवित्र विचार से लेखद्वारा दर्देशवर्ती लोगों का भी उपकार होसकता है पथम सत्यार्थपकाश काशी में छपवाया था उस समय तक स्वामीजी गङ्गातट।दि विविक्त स्थानों में ही प्राय: रहते थे यही कारण था कि भाषादि को अच्छे प्रकार न जांच पाये और यह भी विदित रहे कि पथम का सत्यार्थपकाश लेखके समय से बहुत पीछे छपा और भूमिका व वेदभाष्य एक तो लिखने के थोड़े ही काल पीछे छपे और वे पुस्तक (असल) मृल संस्कृत में स्वामीजी ने बोल २ कर लेखकों को लिखवाये फिर जनका भाषा नौकर पिछतों ने की इसलिये ऊपर लिखा श्राचेप निर्मल है।



मीक्षा— ये जो तीन सज्जनों के लेख आपने देखे ये सत्यार्थं प्रकाश पर नहीं किन्तु उसकी भूमिका (दिबाचा) मात्र पर हैं हम भी कुछ इसी विषय पर लिखना चाहते हैं और आगे लिखेंगे किन्तु प्रथम इस लेख से भिन्न जो इस भूमिका पर विवाद है उसको दिखलाना चाहते हैं। कई एक विचारशील सज्जनों का कथन है कि यह भूमिका और दितीयावृत्ति

सत्यार्धप्रकाश ये दोनों ही स्वामी दयानन्दजी के लिखे हुये नहीं हैं किन्तु समाज ने भूमिका लिखकर नीने स्वामी न्यानाही का नाम डाल दिया और प्रथमा-वृत्ति सत्यार्थप्रकाश को काट छांट करके नया स्वरूप कर दिया अर्थात् जितना अच्छा लगा उतना रख लिया शेष उड़ा दिया।

१- यह बात स्वामी द्यानन्द नहीं लिखते।

with the could have been an increase there we have the base of realist

AND REPORTED OF PRINCIPAL PRINCIPAL SILVERS OF THE PRINCIPAL SILVERS

AND REAL PROPERTY OF THE PROPE

Benja a Galagoni est ar krain est de la compa

Electric Committee of the Committee of t

the same of the are to the far as a second flower for the

**计多数数 对形态 15 技术** 

इसमें (१) प्रमाण यह है कि स्वामो द्यानन्द्जी का देहान्त सं० १९४० में होगया और यह भूमिका सम्बत् १९४१ में बनकर प्रेस में छपने को भेजी गई। 'जो लोग इस भमिका को स्वामी द्यानन्दकृत मानते हैं वे इस प्रमाण पर यह कहा करते हैं कि मुमिका में सम्बत् १९३९ और बनने का स्थान उदयपुर लिखा है फिर अन्य कृत और सम्बत् १९४१ की बनी कैसे" इसके ऊपर इन सक्जनों को उधर से उत्तर मिलता है कि आजकछ भी समाजी लोग प्रायः ऐसाही करते हैं कि जो कुछ जी में आता है लिख देते हैं और उस लेख के जिस्मैदार स्वामी दयानन्दजी की बना देते हैं अर्थात् छिखते ये हैं किन्तु छेखक में नाम स्वामी द्यानन्दजी का जब भी लिखते थे और अब भी लिखते हैं प्रमाण के लिये आप देख सकते हैं कि "करम्यक मिन्दु विधु भूमिमा" यह सिद्धान्त-शिरोमणि का वचन ऐसा पाठ स्वामी द्यानन्द्जी ने सत्यार्थं प्रकाश में छिखा है किन्तु सन् १८९७ में जो सत्यार्थप्रकाश छपा उसमें ''छाद्यत्यकैमिन्दुर्विधं भूमिमा" यह "ब्रह्ळाघव के चौथे अध्याय का चौथा श्लोक है" ऐसा पाठ कर दिया, बदलनेवाले का पता नहीं चलता, इसका लेखक भी समाज ने स्वामोजी को बना दिया। प्रहलाघव में अध्यायही नहीं हैं किन्तु अधिकार हैं इस अश्रद्धता के जिम्मेदार स्वामी द्यानन्दजी ही रहेंगे। ऐसे २ सैंकड़ों छेख समाज बनाती है और उन २ लेखों के लेखक स्वामी दयानन्दजी को ही लिखती है वस इसी प्रकार इस भूमिका में किया है इत्यादि वादाविवाद के पश्चात् पश्च सबल उन्हीं का रहता है कि जो भूमिका को स्वामीकृत नहीं मानते हैं।

(२) प्रमाण यद देते के कि नावत् १९३५ के विज्ञापन में स्वामी द्या-नन्दजी ने साफ लिखा है कि मैं केवल मृतक पितरों के आद्धतर्पण को नहीं मानता इसको छोड़ कर और समस्त सत्यार्थप्रकाश मुझ को मान्य है। वह विज्ञापन यह है—

## विज्ञापनम्।

"सब को विदित हो कि जो जो बातें वेदों की और उनके अनुकृत हैं उनको में मातता हूँ विरुद्ध बातों को नहीं इससे जो जो मेरे बनाये सत्यार्थप्रकाश व संस्कारविधि आदि प्रन्थों में गृह्यसूत्रों मनुस्मृति आदि पुस्तकों के वचन बहुत से छिखे हैं वे उन २ ग्रन्थों के मतोंको जताने के छिए छिखे हैं उनमेंसे वेदार्थ AND THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF

是是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的。 第一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

The second process of the second process of the second

And the second of the second o

And he seed to the first of the

form & sound of the second of the second of the

Benediction from the first to be a first for the first to be a first

the A thing the other Arms Arms And the Secretary

Andrea See after on the force of the first the same

के अनुकूलका साक्षिवत् प्रमाण और विरुद्ध का अप्रमाण मानता हूँ जो जो वार्ते वेदार्थ से निकलती हैं उन सबको प्रमाण करता हूँ क्योंकि वेद् ईश्वरवाक्य होने से सर्वधा मुझको मान्य है और जो ब्रह्माजी से लेकर जैमिनी मुनि पर्यन्त महा-तमाओं के बनाये वेदार्थ अनुकूल प्रन्थ हैं उनको भी मैं साक्षों के समान मानता हूँ और जो सत्यार्थप्रकारा के ४२ एन कि कि दितर आदिकों में से जो कोई जीता हो उसका तर्पण न करे और जितने मर गए हैं उनका तो अवश्य करे तथा पृष्ठ ४७ पंक्ति २१ मरे भये पितर आदिकों का तर्रण और श्राद्ध करता है इत्यादि तर्पण और श्राद्ध के विषय में जो लिख गया है सो लिखने और शोधने वालों को भूछ से छपगया है इस हे स्थान में ऐसा समझना चाहिये कि जीवितों की अदा से सेवा करके नित्य तृष्त करते रहना यह पुत्र आदि का परमधर्म है और जो २ मरगये हों उनका नहीं करना क्योंकि न तो कोई मनुष्य मरेहुए जीवों के पास किसी पदार्थ को पहुँचा सकता है और न मरा हुआ जीव पुत्र आदि ने दिए परार्थों को ग्रहण कर सकता है उससे यह सिद्ध है कि जीते पिता आदि को प्रीति से सेवा करने का नाम तर्पण और श्राद्ध है अन्य नहीं इस विषय में वेदमंत्र आदि का प्रमाण मुसिका के ११ अङ के पृष्ट २५१ से छेके १२ अंक के पृष्ट २६८ तक छपा है वहां देख लेना"।

इस विशापन में श्राद्ध तर्पण को छोड़ अन्य कोई छेख सत्यार्थप्रकारा का अशुद्ध नहीं बतलाया किन्तु यह भूमिका जिस द्वितीयावृत्ति सत्यार्थप्रकारा में लगी है वह प्रथमावृत्ति सत्यार्थप्रकाश का ही खण्डन क्रती है अर्थात् उसको अशुद्ध बतलाती है।

(३) यह है कि स्वामोजी जिस मान्य विषय को अमान्य और जिस अमान्य विषय को मान्य ठहराते थे उसके लिये नोटिस निकाला करते थे स्वामी जी ने कोई नोटिस नहीं निकाला कि प्रथमावृत्ति सत्यार्थप्रकाश अशुद्ध है केवल

१-इतनी भूल लेखक और मंग्री... ... है है है है है कि तो वेद से तो हाथ घोही बैठे हैं।

the state of the s

A COMPANY OF THE PARTY OF THE P

(Man of the part o

CARL SERVICE A SERVICE DESIGNATION OF THE PROPERTY OF

A COMPANY TO THE REPORT OF THE PARTY OF THE

seed that is not all the period of the seed of the seed of

pare the percentage parties thrown the

मृतक पितरों के आद्ध तर्पण अमान्य मानने लग पये थे उसके लिये उन्होंने ऊपर लिखे सम्बत् में नोटिस दे दिया था अतएव श्राद्ध तर्पण से मिन्न को अशुद्ध कैसे मान लें।

(४) द्वितीयावृत्ति सत्यार्थवकाश में स्वाम) द्यानन्दजी के लिखान्तों का कतल कर दिया गया है स्वामीजी ने प्रथमावृत्ति सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ ४५ में सायं और प्रातः दोनों वक्त मांस से हवन करना लिखा उसको निकाल डाला। पृष्ठ ३०३ में बैल आदि पशुओं में नरों का यज्ञ में मारना धर्म लिखा इस सत्यार्थप्रकाश में ऐसा उड़ाया मानों सत्यार्थप्रकाश में लिखा ही न था। पृष्ठ ३०३ में स्वामीजी गोवध भी लिखते हैं दूसरी आवृत्ति में उसका पता भी नहीं जब्ब कि द्वितीयावृत्ति सत्यार्थप्रकाश में स्वामीजी के सिद्धान्तों का चकनावृर कर दिया कि जिनके ऊपर स्वामीजी का पूर्ण विश्वास था फिर हम कैसे समझ कि यह सत्यार्थप्रकाश स्वामो कृत है इत्यादि अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं कि यह भूमिका और यह सत्यार्थप्रकाश स्वामीकृत नहीं है औरों को तो जाने दीजिये किन्तु इन दिये हुये उदाहरणों को देख कर भी इस भूमिका तथा सत्यार्थप्रकाश को कोई भी स्वामोकृत नहीं मान सकता हां उनका हम जिक नहीं करते कि जो न तो निर्णय करना चाहते हैं और न किसी को सची वात मानने को ही तैयार हैं जबर्दस्ती घोड़े की ३ टांगे बतला रहे हैं।

यह कथन केण्य किया है या मुसलमानों या ईसाई अथवा जैन लोगों का ही नहीं किन्तु इस बात को आर्यलमाजी भी स्वीकार करते हैं कि यह भूसिका और द्वितीयावृत्ति सत्यार्थप्रकाश स्वामी द्यानन्दकृत नहीं है इस के लिये में समाज के एक प्रतिष्ठित पुरुष को उदाहरण में रखता हूं आर्य-समाज लाहौर के मन्त्री भी इसी बात को मानते हैं कि स्वामी द्यानन्द का बनाया सत्यार्थप्रकाश प्रथमावृत्तिही है वह सत्यार्थप्रकाश मिलना किन था किन्तु आर्यसमाज को प्राप्ति के लिये उन्होंने सन् १९१२ में ज्यों का त्यों उर्दू अक्षरों में मुद्रित करवा दिया यह पुरुष साधारण पुरुष नहीं है सम्मव है कि साधारण पुरुष धर्म को बेपरवाही करके कुछ का कुछ लिख दे किन्तु यह पुरुष धर्मपाल है इसको सनातनधर्मी आदि धर्मपाल नहीं कहते किन्तु यह उपाधि आर्यसमाजियों ने इनको उस समय दी थी जब कि समाज ने इस बात को अच्छी प्रकार से समझ िया था कि इनका शरीर धर्म की रक्षा के लिये ही है फिर सनातनधर्म चाहे इनको मले ही मुसलमान की दृष्टि से देखता हों किन्तु समाज की दृष्टि में हे ..... वहात्ना हैं इसी नाम से समाज इनको वुकारने और लिखने में याद करती है। जब कि आर्यसमाज के एक मान्यपुरुष प्रतिष्ठित पुरुष अपने छपवाये सत्यार्थप्रकाश की भूमिका में यह सिद्ध कर गये कि स्वामी द्यानन्द्कृत सत्यार्थप्रकाश तो प्रथमावृत्ति ही है फिर इनके बराबर में किसी द्वितीय समाजी को उदाहरण में देना जवाहिरात, के साथ पैसे मिलाना समझता हूँ। इस विषय में इतना ही लिखकर अपने आर्यसमाजी माइयों से प्रार्थना करता हूँ या तो वे इस बात को प्रकट करें कि स्वामी द्यानन्द्जी ते मांस का हवन आदि अपने सिद्धान्तों को छोड़ दिया था इसमें स्वामीजी का विज्ञापन आदि भी पेश करें और या फिर द्वितीयावृत्ति की छोड़ प्रथमावृत्ति सत्यार्धप्रकाश को माने। एक सन्यासी जो कि योग्य हो जोकि समाज की दृष्टि में महर्षि हो उसके सिद्धान्तों को कतन करना और उनके नाम से कुछ का कुछ लिखना यह अयोग्य है। यह लेख इस कारण नहीं लिखा कि किसी समाजी माई का वित्त दुखित हो किन्तु प्रयोजन यह है कि वर्त्तमान समाज स्वामी द्यानन्दकृत प्रथमावृत्ति सत्यार्थप्रकाश के न मानने का कारण बतलावे और साध ही साथ यह भी बतलावे कि और २ मनुष्य जो लेख लिखते हैं वे लेख उतके नाम से न छापकर स्वामी द्यानन्द के नाम से क्यों छापे जाते हैं और द्वितीया-वृत्ति सत्यार्थपकारा और उसकी भूमिका किसने लिखी है।

अब हम उन आर्यसमाजियों के मत को उठाते हैं कि जो इस भूमिका को स्वामीकृत मानते हैं। पं० तुलसीरामजी ने लिखा है कि स्वामीजी का यह आराय ही नहीं कि सत्यार्थमकाश में गुजराती भाषा मिल गई किन्तु उनका यह आशय है कि मालुमाया गुजराता था आर संस्कृत बोलते थे इस पर हमारा यह उज् है कि जब उनको हिन्दी भाषा नहीं आती थी तो प्रथमावृत्ति सत्यार्थ प्रकाश कौन लिख गया १ यदि कही कि लेखकों ने लिखा, यह बात तो पं० तुलसीरामजी लिखते हैं स्वामीद्यानन्दजी तो लेखकों का नाम भी नहीं लेते वह तो कहते हैं कि इसमें हिन्दीभाषा हमारी बनाई है और हम से अशुद्ध बनगई अब इन दोनों लेखों में जो परस्पर में विरोधी हैं कौन सत्य है

इसमें यदि स्वामी दयानन्द का लेख सत्य है तो पं० तुलसीराम का कैसा और यदि पं तुलसीराम का सत्य हो तो स्वामी द्यानन्द का कैसा ठहरेगा इसका विचार करिये। यह कहते हैं कि भाषा बनने में अशुद्ध हो गई यह कहते हैं कि स्वामी दयानन्द्जी लेखकी को संस्कृत बोलकर ही समझाते थे स्वामीजी तो हिन्दी का लिखना बोछना स्वीकार करते हैं किन्तु पं० तुछसीराम कहते हैं कि उनको बिल्कुल हिन्दी लिखना बोलना नहीं आती थी स्वामी द्यानन्दजी तो कहते हैं कि हिन्दी अशुद्ध वन गई थी अब हिन्दी व्याकरणानुसार ठीक कर दी और पं० तुलसीराम कहते है नहीं तात्पर्यं ही ठीक २ न रहा यहां तो "गुड़ तो गुड़ चेला चीनी होगये" पं० तुलसीरामजी निराली चाल पर यो चले कि जहां २ से सत्यार्थप्रकाश का लेख निकालना आवश्यकीय था और वह निकाल भी दिया गया अब कोई पूछेगा कि क्यों तो कह देंगे कि छेखकों के समझ से पैसा होगया सिद्धान्त यह है कि लेख तो निकालाही गया किन्तु स्वामीजी उसके लिखने के जिम्मेदार भी न ठहरें यदि लेख के जिम्मेदार स्वामीजी ठहरगये तो समाज के दिये महर्षि पद पर आपत्ति आवेगी इस वास्ते कलंक का टीका लगाने के लिए भास्करप्रकाश में लेखक घलाये गए यदि ऐसाही है लेखकों परही दोष है तो कृपाकर समस्त सत्यार्थप्रकाश को ही क्यों नहीं कह देते कि सत्यार्थ-प्रकारा तो छेखकों का हो छिखा है बेशक ऐसा कहने से बिना अपराध किये भी लेखक अपराक्षी उहरें। किन्तु इस सत्यार्थप्रकाश से धर्म का नाश जो होने वाला है वह तो बच जावेगा।

पण्डितजी महाराज स्वामीजी यही कह देते कि हमको हिन्दी भाषा
तहीं आती थी तो क्या इतना लिखने से काम न चल जाता यदि घल जाता तो
मेरी मातुभाषा गुजराती थी इसके लिखने का क्या प्रयोजन था क्या हेतु के लिए
लिखी यहां पर तो बिना हेतुही काम चलता था जब बिना हेतु काम चलता था
किर हेतु देना क्या "प्रयोजनं बिना मन्दोपि न प्रवर्तते" न मानना पड़ेगा प्रयोजन क्या है कही कुल नहीं जब कि इसका कोई खास प्रयोजन नहीं मला किर
पं० ज्वालाप्रसाद का यह लेख कि इससे मालूम होता है कि प्रथमावृत्ति सत्यार्थप्रकाश गुजराती नाषा किर के देश नहीं है पं० तुलसीरामजी इसको
ठीक तो मान लेते किन्तु एक कमजोरी ने साफ इनकार करा दिया वह क्या वह

THE PARTY OF THE P

यह कि आगे पं० ज्वालाप्रसाद्जी मिश्र लिखते हैं कि उसमें तो एक मी शब्द गुजराती भाषा का नहीं यह जार कि व्हास था कि स्थामोजी को लेख तो गुजराती भाषा मिश्रित होना साबित करता है किन्तु उसमें कोई शब्द गुजराती का है नहीं फिर इसका क्या उत्तर होगा अतएव पं० तुलसीरामजी ने उसको हेतु बना दिया व्यर्थ हेतु देना क्या यह आग्रह में पूर्ण प्रमाण नहीं है।

फिर पं० तुलसोरामजी का यह लिखना है कि इस सत्यार्थप्रकाश के तैयार करने के समय तक स्वामीजी हिन्दी भाषा नहीं बोल सकते थे यह कहां तक सत्यता रखता है जब कि स्वामी द्यानन्दजी इससे भी पहिले जब शैव मत का प्रचार करने जयपुर गये तब भी हिन्दी भाषा बोलते थे इसी के आस पास फर्डखाबाद की पाठशाला में भी हिन्दी में बातचीत किया करते थे। अजी भाई साहब स्वामी बिरजानन्द सरस्वतीजी के पास जब मथुरा में पढ़ते थे तब भी धड़ाके की हिन्दी बोलते थे फिर क्या बाच म मूल गये मुझको तो पं० तुलसोराम के लेख पर हँसी आती है पं० तुलसीरामजी इसमें बहादुरी समझते हैं कि खूब लिख करदो कि स्वामी द्यानन्दजी को हिन्दी ही नहीं आती थी।

पं तुलसीरामजी जब तिमिरमास्कर के उत्तर में असमर्थ होगये तब स्वामी द्यानन्दजी की बड़ाई पर उतर आये कि वे नग्न होकर गङ्कातट पर विचरा करते थे आप तो दिगम्बरों की प्रशंसा करते हैं और आप के छोटे भाई पं छुट्टनलालजी "आर्यसमाज ने क्या किया" पुस्तक में महादेव की मसखरी इसी के ऊपर करते हैं कि वे नग्न रहते थे नग्न रहना अच्छा या बुरा हम छोटे भाई की बात माने या बड़े की। गङ्कातट पर विचरने से यदि कोई स्वामी द्यानन्द की इंग्जत कर सकता है तो वह सनतानधर्म हो है न कि आर्यसमाज। आज आप स्वामी द्यानन्द की तो नाम न ले और किसी कट्टर समाजी के आगे कहें कि एक महात्मा गङ्कातटपर ही विचरता है और गङ्का को पवित्र मानता है इतना सुनते ही समाजी भाई कह देगा कि बेवकूफ है गङ्का में क्या घरा है क्या गङ्का से मोक्ष होती है यदि गङ्का के जल से ही मोक्ष होती तो समस्त मगरमच्छ मोक्ष पद को चले जाते, गङ्कादि से मोक्ष मानना पोपों का चलाया वेद विरुद्ध धर्म है। समाजियों का यह कथन जो सब के लिये है क्या स्वामी द्यानन्दजी के लिये नहीं। जो आर्यसमाज गङ्का का खण्डन करना ही अपने जीवन का सार समझता

AND THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND THE PARTY AND ADDRESS OF THE

A THE RESIDENCE OF THE PARTY OF BRIDE SERVICES.

A SECOND CONTRACTOR OF STREET, SECOND CO.

A TOP CONTRACTOR SERVICE SERVI

the first of the party of the p

है वह इस कारण से कि स्वामी द्यानन्द्जी की गौरवता नहीं दें सकता कि वे गङ्गातट पर विचरा करते थे किन्तु गङ्गातट पर विचरना समाज की दृष्टि में उनकी गौरवता में घट्या लगाता है इसके अतिरिक्त गङ्गाजों में श्रद्धा स्वामीजी की तबहीं तक रही कि जब तक वे सनातनधर्मी रहे। श्रङ्करेजीवालों की संगति करते ही उन्होंने सनातनधर्म के सिद्धान्तों को दूर फेंका और पश्चिमीय धर्म को गौरवता की दृष्टि से देखते हुए वेदों हे माध्य आदि को उसी धर्मपथ पर पहुँचाने का परिश्रम किया। पुस्तकों में ही पश्चिमीभाव नहीं आये किन्तु दारीर पर मी आ गये। जो स्वामी द्यानन्द्जी दिगम्बर रहते थे फिर उन्हों की यह दशा हुई कि "कोटश्च बटश्च घड़ी छड़ी च चैनश्च चश्मा च लसन्ति देहें" सो पण्डितजो महाराज दिगम्बर रहने की प्रशंसा स्वामी द्यानन्द की सनातनधर्मी करेंगे आप तो उस रूप को प्रशंसा करें जो आर्यसमाज में आते ही धारण किया था किन्तु आप उस रूप को द्वाना चाहते हैं ऐसा न किया करें कि आर्यसमाज के विषद्ध सनातनधर्म को पुष्टि में छिपी २ कलम चलाते हैं।

इसके आगे पं० तुल्लीरामजी बड़े अभिमान से कहते हैं कि सेवा सत्संगादि करनेवालों को वेदधर्म का उपदेश और वेदिवरह मतों का खण्डन किया करते थे। क्या पं- अल्लारामजी का यह लेख सर्वथाही सत्य है ? क्या स्वामी द्यानन्दजी ने वेदों का किञ्चित भी खण्डन नहीं किया ? पण्डितजी महाराज, और २ धर्मों का खण्डन करते २ स्वामी द्यानन्दजी ने वेदों का ऐसा खण्डन किया है कि उनका एक अक्षर भी न छोड़ा। क्या पण्डितजी आप इसकी नहीं जानते, अवश्य जानते हैं, यदि नहीं जानते तो लीजिये जानिये हम बतलाते हैं—कि मुनि तथा पण्डित सभी इस बात को जानते हैं कि वेद तीन भागों में विभक्त हैं—प्रथम शाखा (मन्त्र भाग), द्वितीय ब्राह्मणभाग और तृतीय उपनिषद्भाग इन तीनों भागों को छोड़ कर (इससे भिन्न) कहीं वेद का एक अक्षर भी नहीं है और स्वामी द्यानन्दजी इन तोनों हो भागों को स्वतः प्रमाण चेद नहीं मानते यह आप उत्तमरीति से जानते हैं यदि आप इस विषय में प्रमाण मांगते हैं तो प्रमाण भी लीजिये। स्वामोची स्वतः को वेद नहीं मानते द्वितीयावृत्ति सत्यार्थप्रकारों के पृ० २०५ पंकि ६ से लिखते हैं कि संहिता पुस्तक के आरम्भ में अध्याय की समाप्ति में "वेद" यह सनातन से लिखा रहता है और ब्राह्मण

AND THE STREET, THE PERSON OF THE PERSON OF

A got and repair to perfect the first the first of the fi

A SALE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P

AND DESIGNATION OF THE PARTY OF

THE RESERVE OF THE STREET STREET, STRE

SECURIOR HER THE PARTY OF THE P

Market Committee of the Committee of the

THE THE IS HER THEFT HE

पुस्तक के आरम्भ व अध्याय की समाप्ति में कहीं नहीं छिखा और निरुक्त में "इत्यादि निगमी भवति इति ब्राह्मणम् नि० अ० ५ खं० ३।४" "छन्दो ब्राह्मणा-निच तद्विषयाणि अष्टाध्यायी ४ । २ । ६६" यह पाणिनीय सूत्र है इस से स्पष्ट विदित होता है कि वेद मन्त्रमाग और ब्राह्मण व्याख्यामाग है इससे विशेष देखता चाहै वह ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में देख है इत्यादि कुछ है ख स्दामी जी ने आगे भी चलाया है इस लेख में यह अच्छी रीति से सिद्ध कर दिया गया कि ब्राह्मणभाग वेद नहीं इस पर चाहे सनातनधर्मी कुछ लेख भी लिखें या ह्वामी द्यानन्द के लेख को न माने किन्तु आप को तो माननाही पड़ेगा क्योंकि यह लेख उनका है जो आर्यसमाजमत के जन्मदाता है या यो कहिये कि महर्षि हैं, महर्षि के लेख पर आप का क्या उज़ हो सकता है यदि यही समसले कि आपको उजही है तो रहे । कन्तु स्वामा दयानन्द तो ब्राह्मणों को वेद नहीं मानते फल यह निकला कि ब्राह्मणभाग चेदही नहीं हैं। अब उपनिषद्भाग की कथा सुनिये—प्रथम तो दशही माने फिर उन है लिये भी आर्डर दे दिया कि ये स्वतः प्रमाण नहीं जितना अंश से चेद न मिले उसकी छोड़ दो उपनिषद्भाग की यो उड़ाया है इसको सत्यार्थप्रकाश के प्०६८ में देखिये। अब एक मंत्र-भाग और रह गया, उसकी भी कथा सुन लीजिये-सत्यार्थप्रकाश स्वमन्तव्याः मन्तव्य प्रकाश की संख्या २ में स्वामीजी छिखते हैं कि वेद की शाखा जोकि वेदों के द्याख्यानक्रप ब्रह्मादि महर्षियों के बनाये ग्रंथ हैं उनको परतः प्रमाण अर्थात् वेदीं के अनुकूल होने से प्रमाण और जो इन्में वेद विरुद्ध वचन हैं उनको अवसाण मानता हूँ। लीजिये इन्होंने तो शाखाओं को भी उठा दिया। यदि कहो कि शाखाओं से मिन्न भी ती 📶 🛴 🛴 हैं जो वैदिक यन्त्रालय अजमेर में छपी हैं जिनको आर्यसमाज वेद मानती है इसका उत्तर यह है कि यह भी बार शालाय हैं जिसको दयानन्द ने ऋग्वेद छिला है वह ऋग्वेद की शाकल शाखा और जिसको यजुर्वेद बनाया वह यजुर्वेद की वाजसनेही या माध्य दिनी शाला और जिसपर स्वामीजी ने सामवेद लिखा वह सामवेद की कौथुमीशाला और जिसको स्वामी द्यानन्दजी ने अथर्ववेद लिखा वह अथर्ववेद की शौनकी शाखा है।

१ 'स्वामीजी ने नहीं लिखा तो समाज ने लिखा।

But a control of the first the first that the first that the first the first

SERVICE AND APPLICATED BY THE PROPERTY OF THE

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

BETTER BETTER TO THE HEAT STRINGS TO BE A SUPERIOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF

to a file of the Athensis of Acres of property

इनके शाखा होने में प्रमाण (१) आर्यसमाज को छोड़ कर जिस २ प्रेस में ये पुस्तकें छपीं उन पर साफ २ इनके नाम छपे हैं, (२) उब्बट महीधर सायण आदि भाष्यकारों ने शाखाओं के नाम छिखे हैं, (३) इन चारों शाखाओं के चार श्रीतसूत्र हैं उनमें साफ़ छिखा है कि यह अमुक शाखा का सूत्र है जैसे कातीय श्रीतसूत्र माध्यन्दिनीशाखा का है और उसमें सब कार्य माध्यन्दिनी के मन्त्रों से कराये हैं इत्यादि अनेक प्रमाण मौजूद हैं जो यह साबित करते हैं कि ये चारों शाखा हैं जब ये शाखा हैं तब जो स्वामी द्यानन्दजी ने इनको भी उड़ा दिया । ब्राह्मणभाग, उपनिषद्भाग, शाखाभाग इन तीनों मागों को स्वामी द्यानन्दजी वेद नहीं मानते और इनसे मिन्न वेद भी नहीं फिर पं० तुलसोरामजी किस अभिमान से कहते हैं कि स्वामीजी वेद विषद्ध मतों का खण्डन करते थे यहां पर पं० तुलसोरामजी को यह लिखना चाहिये कि वेदविषद्ध मतों का थीड़ा २ खण्डन करते २ वेद धर्म का बिल्कुलही खण्डन किया करते थे।

इसके आगे पं० तुलसीरामजी लिखते हैं कि स्वामी गङ्गातर पर रहते थे और सत्यार्धप्रकाश कार्य अवा इस कारण भाषा आदि को अच्छे प्रकार जांच न सके। इस लेख से दो बातें निकलतो हैं एक तो यह कि प्रफ तो देख लिया जांच लिया किन्तु वह सरसरी दृष्टि या लापरवाही से देखा अच्छी प्रकार जांच नहीं की अस्तु जब स्वामीजो ने जांच की तब उन विषयों को क्यों नहीं निकाल दिया जो लेखकों ने भर दिये थे और द्वितीयावृत्ति में निकालने पढ़े द्वितीय हिन्दी माषा की अच्छी तरह जांच न कर पाये यदि वे काशीजी में रहते तो अच्छी तरह जांच कर छेते जांच तो तमो करते जब उनकी हिन्दी भाषा आती होती आप पहिले तो लिख आये कि उनको हिन्दी भाषा आतीही नहीं थी अब कहते हैं समय न मिलने से अञ्छी प्रकार जांच नहीं की जब स्वामीजी को हिन्दी भाषा ही नहीं आतो थी फिर मामूलो जांच कैसे को और समय मिलने पर अञ्छी कैसे कर लेते मालूम होता है कि हर उस ने ही हिन्दी भाषा आती थी और पं० तुलसी-रामजीने जो लिखा था कि उन्हें हिन्दी नहीं आती थी वह केवल इसलिये था कि सत्यार्थप्रकाश के अयोग्य लेखों का कलंक स्वामीजी को न लगे। अब आगे पं० तुलसीरामजी लिखते हैं कि सत्यार्थप्रकाश बहुत पहिले बनाया था। क्या मथ्रा में जब पढ़ते थे या उससे प्रहिले ? यदि कही कि नहीं उसके बाद तब तो सत्यार्थप्रकाश बनने के संमय हिन्दी जानते थे इसके अलावा प्रक के समय तो आपके लेख से भी हिन्दी जानना स्पष्ट है। पण्डितजो बातें न बनाइए या तो यह कहिये कि अब समाज उस सत्यार्थप्रकाश को ही नहीं मानती या यों कहिये कि स्वामीजी पहले उन्हीं सिद्धान्तों को मानते थे किर उनको छोड़ कर दूसरे सत्यार्थप्रकाश के सिद्धान्तों पर आ गये।

इसके आगे पं० तुल्सीराम लिखते हैं कि भूमिका और ऋग्वेदादि साध्य एक तो लिखने से थोड़े हो काल पीछे छप और वे मूल संस्कृत में लिखे गये किर भाषा पण्डितों ने बनाई बनने से जल्दी छपे इस कारण शुद्ध रहे एक प्रथ लिखा हुआ दशवर्ष घरा रह ता क्या वह घरा २ अशुद्ध हो जाता है यदि कहों कि नहीं यह नहीं इनके समय में स्वामीजी हिन्दी का लिखना बोलना सीख गये थे यह भी गलत क्योंकि स्वामी जी तो मरने के समय या मरने के बाद या द्वितीयावृत्ति सत्यार्थप्रकाश संशोधन के समय में स्वीकार करते हैं कि अब हमको ठीक हिन्दी आगई किर कैसे वह शुद्ध बन गये पंडितों ने मूल संस्कृत से ऋग्वेदादि का भाषा बनाया तो क्या सत्यार्थप्रकाश मूल अवीं से बना है।

यहां हमको कुछ विशेष भी कहना है वह यह है कि स्वामी दयानंद जी लिखते हैं कि भाषा व्याकरणानुसार हिन्दी भाषा ठीक करदी और वाक्स एखना का भेद कर दिया पाठक प्रथमावृत्ति और द्वितीयावृत्ति सत्यार्थप्रकाश लेकर मिलाने जार्ये लेख में कहीं भी भाषा नहीं बदली जो प्रथमावृत्ति की भाषा नै वही ज्यों की त्यों द्वितीयावृत्ति की है भाषा में फर्क एक अक्षर का भी नहीं केवल काटलांट की है अर्थात् प्रथमावृत्ति में से कुछ इबारत निकालनो थी निकाल डाली क्या इबारत का निकाल डालनाही तो व्याकरणानुसार शुद्ध नहीं कहलाता ? फिर यह भी कहते हैं कि अर्थ का भेद नहीं किया प्रथमावृत्ति के दशम समुक्तास में जीव ब्रह्म की एकता लिखी थी उसको द्वितीयावृत्ति में निकाल डाला क्या इतने पर भी अर्थभेद नहीं हुआ ? प्रथम सत्यार्थप्रकाश में जीव ब्रह्म एक और द्वितीयावृत्ति में भिन्न २ यह तो वह अर्थभेद हुआ कि जिससे सिद्धान्तही बदल गया।

स्वामीजी यह भी लिखते हैं कि उसमें बढ़ाया तो है किन्तु कम नहीं किया मृतक पितरों का श्राद्ध मांस के पिण्ड देना आदि सैकड़ों पंक्तियाँ निका-

A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY.

AND SELECTIONS STREET, AND ALTER AND SERVICE SERVICES.

लनेपर भो कमती नहीं हुआ इसकी तो वही मानेगा जो सत्यता का खून करने को तैयार बैठा हो । फिर स्वामीजी लिखते हैं छापे की अशुद्धियां ठीक करदीगई प्रथमावृत्ति सत्वार्धप्रकाश में ळागे की अशुद्धियांही नहीं थीं फिर ठीक क्या करदीं इसका भी तो पता चले। स्वामी द्यान-रजीने दोनों वक्ष मांस से ह्वन करना, मांस खाना और मरे पितरों का श्राद्ध करना इत्यादि जो लेख लिखे थे और जिनको द्वितीयावृत्ति में निकाल डाला आज उन लेखों को स्वामीजी देस की अशुद्धियों में दाखिल करना चाहते हैं क्या कोई विचारशील मनुष्य इस बात को मान लेगा कि वास्तविक में ये कम्पाजीटरों को अशुद्धियां हैं कम्पोज में एक दो अचर की अशुद्धता होती है या पंक्षियों की, फिर सम्भव है कि कोई पंक्ति कम्पोज करने से रह जावे किन्तु कम्पाजीटर अपनी तरफ से बनाकर लाइन की लाइन कम्पोज नहीं कर सकता कि जिसका अपराध स्वामीजी कम्पाजीटरी पर लगा रहे हैं शोक है कि स्वामीजी अपनी ग़लती छिपाने के लिये क्या लिख रहे हैं लोगों को घोखा दे रहे हैं। ताजब है कि जिसको समाज धर्मरक्षक कहे, जिनको महर्षिकी पदवी दी जावे, जोकि संन्यासी हो वह सरासर दिन दुपहरी मनुष्यों की आंखों में घूल झोके। ऐसे २ लेखों से प्रतीत होता है कि सत्य बोलना स्वामी ज़ी ने संसार को दिखलाने के लिये ही लिखा चास्तव में उन्होंने मुंठ बोलना झंठ लिखना घोखा देना इसी को धर्म समझा था।

मुझे महान आश्चर्य इस बात का है कि जिस धर्म में किचित्मात्र भो सचाई नहीं, जो धर्म सचाई से कोसों दूर भागता है उसमें लिखी पढ़ी चिड़ियां कैसे फंसजाती हैं मालूम होता है कि इस पार्टी में दोही प्रकार के मनुष्य हैं एक तो जो सचाई से दूर रहना चाहते हैं दूसरे जो वेदशास्त्र या दयानन्द के लेख इन तीनों से अनिभन्न हैं और यह मोटो बात समझते हैं कि वेदों में अवतार, मृतिं पूजा, मृतक पितरों का श्राद्ध, और छन नहीं है सब के हाथ का खाना और बिधवा विवाह करना लिखा है। में प्रतिनिधियों से बड़े अदब के साथ प्रार्थना करता हूँ कि वे आर्यसमाज के धर्म की सची छान-बीन करें और समाज में जाने से जो सचाई का खून होता है उसकी रोकें। मैं पं० तुलसीरामजी से अपील करता हूँ कि आप जान बूझकर मनुष्यों को अन्धकार के गढ़े में न पटकें।

१-द्वितीयावृत्तिको प्रथमावृत्ति से मिलाकर देखिये बहुत पाठ द्वितीयावृत्ति में निकाला गया।

आगे पं० तुलसीरामजी यह लिखते हैं कि इसलिए यह आक्षेप निर्मल है। एक भी बात का उत्तर नहीं फिर भी आक्षेप निर्मुल, क्या घर की मजिस्ट्रेटी बनाली पं० तुलसीरामजी ने सब कुछ लिखा किन्तु पं० ज्वालापसाद के असली आक्षेप पर लेखनी उठानेका साहस भी न किया मिश्रजी कहते हैं कि यह ती सही है इस द्वितीयावृत्ति को तो फिर अशुद्ध न कहींगे पं० तुलसीरामजी ने इसके ऊपर कुछ भो न लिखा लिखें तो तब जब कि वह शुद्ध हो वह भी तो अशुद्ध ही निकला आर्यसमाज ने तृतीयावृत्ति में कह कुम कर दिया है कि यह अशुद्ध २ निकलगया किरमी अशुद्ध हो रहा किर चतुर्थावृत्ति में निकाल। लोगों ने पूछा कि यह पाठ अबकी क्यों निकाल। गया समाज ने कहा कि यह अशङ था फिर पञ्चमावृत्ति छपो उसमें "गर्भवती स्त्री से एक वर्ष समागम न करने के विषय में पुरुष व स्त्री से न रहा जावे तो किसी से नियोग करके उसके छिये पुत्रोत्पत्ति करदें" इत्यादि स्वामोजी के अनेक सिद्धान्तों को निकाल डाला। हमारा कथन इस विषय में यह है कि समाज को क्या अधिकार है जो स्वामोजी के लेख की निकाल डालें और इस निकालने से क्या साबित होता है यही होता है कि स्वामी द्यानन्दजी का लेख वेद शास्त्र कथित धर्म और प्रत्यक्ष के भी विरुद्ध है बस यही तो सनातनधर्म पहिले ही से कह रहा है कि स्वामी द्यानन्द का लेख ठीक नहीं बस यही आर्यसमाज कहरहा है कि स्वामोदयानन्द का लेख वेद शास्त्रादि के विरुद्ध है क्या मजे की बात हा क स्वामा द्यानन्द के लेख की दोनोंही अशुद्ध बतला रहे हैं फिर जब स्वामी दयानन्द का ही लेख अशुद्ध है तब समाज में बाकी ही क्या रह गया अस्तु अब छठो आवृत्ति में भी सत्यार्थप्रकारा के छेख निकाल कर शुद्ध किया गया।

आश्वर्ययह है कि प्रथमावृत्ति भी सत्यार्थप्रकाश और द्वितीयादि आवृत्ति भी सत्यार्थप्रकाश ! समाज गलतियों को भी स्वीकार करती है और जिसमें अनेक अशुद्धियां भरी पड़ी हैं उसी को सत्यार्थप्रकाश भी कहती जाती है यदि सबही इसमें सत्य अर्थ का प्रकाश है तो फिर प्रत्येक आवृत्ति में उस सत्य अर्थ के प्रकाश को दूर क्यों किया जाता है क्या अब समाज असत्यार्थ को मानेगों अस्तु अब ईसाई मुसलमानें चे दूर ताय र सत्यार्थप्रकाश को शुद्धि भी समाज ते आरम्भ कर दी है और हम उन आर्यसमाजी भाइयों को धन्य

The state of the s

and the property of the second of the second

THE REAL PROPERTY OF THE PROPE

CHARLES BELLEVIA THE MY DELEVIATE FOR ME. IN 10 to 1975

The second of th

AND AND AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

face from the fourther the face which a first the total of the case

BOARD OF THE PARTY OF THE PARTY

Get 188 Char Junio de la Jacker Teno Lacadore de

the state of the countries of the feet being the best of the state of

mai de la compacta del la compacta de la compacta del la compacta de la compacta

BENEFIT FOR THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE RESERVE OF THE

Some the little and the second state of the second

MAN OF AUCH OF THE TOP TO PROPERTY OF

वाद भी देते हैं कि जिन्हों ने पत्तपात को छोड़ कर पबलिक पर यह प्रगट कर दिया कि स्वामी द्यानन्द का लेख बिलकुल अशृद्ध है। यदि समाज के मत में स्वामी द्यानन्द्जी महर्षि थे तो महर्षि की अशुद्धी पफड़नेवाला क्या किसी पद का अधिकारी नहीं है या स्वामी द्यानन्द से विद्वान् नहीं माना जावेगा। सं० १९०७ तक सत्यार्थपकाश की शद्धि होतो गई। भंगी चमार तो घण्टा भर में शुद्ध हो जाते हैं किन्तु यह सत्यार्थप्रकाश बीसियों वर्ष में भी शुद्ध न हुआ क्यों कि यह उनसे भी अधिक अशुद्ध है। जब इतने पर भी सत्यार्थपकाश शुद्ध न हुआ तव हार मान कर परोपकारिणो समा ने मुसाकिर अखवार आगरा में ३१ जौलाई सन् १९०८ में एक विज्ञापन छपवाय। उस विज्ञापन को भो पढ़िये यह है। सूचना दीजिये प्रायः समाजों से शिकायत आई है और आती रहती है कि सत्यार्थप्रकाश के प्रमाणों के पते आदि तथा छापे की अशुद्धियां रह गई हैं कई महाराय अन्य अकार का अशुद्धियां भी बतलाया करते हैं जो इन्हें विपक्षी लोगों से वादाविवाद के समय मालूम हुई हैं इस गड़बड़ को दूर करने के वास्ते सभा ने सत्यार्थप्रकाश के शुद्ध कराने का प्रबन्ध किया है इस लिये स्व आर्यसमाजों, सामाजिक पुरुषों विशेष कर आर्य विद्वानों तथा उपदेशकों से प्रार्थना है कि वह अपनी २ सम्मति से शीघ स्चित करें कि उन्हें सत्यार्थ-प्रकाश में किस प्रकार संशोधन अमीष्ट है जिस प्रकार की अशुद्धियां उक्त प्रन्थ में जिन महाशयों को माल्म हों शीघू सभा के दफ्तर में लिख भेजें अति कृपा होगी। तिवेदक ह्रविलास साडा सहायक मन्त्री परोपकारिणी सभा अजमेर। मेरा प्रश्न आर्यसमाजी भाइयों से यह है कि विज्ञापन में जो यह लिखा है कि अन्य प्रकार की भी अशुद्धियां बतलाया करते हैं इसके क्या माने हैं क्या इस हेख से स्वामीजी के हेग्ट 🖹 📆 🖫 न छीजावेगी ।

सत्यार्थप्रकाश की शुद्धि की फिर प्रार्थना-

वेदप्रकाश वर्ष १५ मा० ८ अगस्त सन् १९११ पृष्ठ १९८ सत्यार्थप्रकाश में खाडिया घौछेश्वर महादेव समीपे अहमदाबाद ता० ६-७-११। श्रीयृत वेद-मूर्ति पण्डितवर्थ्य श्रीतुलसीरामजो सादर प्रणाम कोटि है निम्न छेख सर्व साधारण के ज्ञातार्थ वेदप्रकाश में अवश्य प्रकट करें (१) सत्यार्थप्रकाश के सप्तम समुख्लास के आरम्भ में ४ मंत्र छपे हैं परन्तु ५ मंत्र होने चाहिये जो एंचम मंत्र THE STATE OF THE S

ARTHUR AND A LONDON P. INC. To.

THE STREET, ST

छपना था वह लिखनेवाले वा छापनेवाले के प्रमाद से छूट गया है वह मंत्र अव छपना चाहिये क्योंकि हिःदी भाषा में जो लेख "हे मनुष्यों में सत्यभाषण रूपं स्तुति करनेवाले मनुष्य को सनातन ज्ञानादि धन देता हूं और घारण करने-वाला हूँ वह अनुवाद निम्न मंत्र का वरावर है" "अहंदाम गृणते पूर्व्य वस्वहं ब्रह्म कृणवं महां वर्धनम् । अहं भवं यजमानस्य चोदिता यज्वनःसाक्षी विश्व-स्मिनंगरे। ऋ०१०। ४९। ०१"। ०१ वर्ग लहुद्धास में सप्तम श्लोक के अनन्तर अष्टमं निम्न १लोक ''श्रुतिस्तुचेदोविष्ठयोधर्मशास्त्रन्तुचैस्मृतिः। ते सर्वार्थे व्यमीमांसे ताभ्यांधर्मोहिनिर्वमौ ।२।१०" होना चाहिये क्योंकि इस का अनुवाद हिन्दी में है जैसा कि श्रुतिवेद और स्मृति धर्मशात्र को कहते हैं इन से सब कर्त्तव्याकर्त्तव्य का निश्चय करना चाहिये (३) षष्ट समुज्ञास में जो यह "प्रमाणानि कुर्वीत तेषां धर्मान्यथोदितानान्" पंक्ति लिखी है वह नहीं चाहिये उस के स्थान में "स्थापयेत्तत्र तद्वश्यं कुर्याचलमयितयाम् ७।२०३' यह पंक्ति छपनी चाहिये वयोंकि हिन्दी में इसी का अनुवाद विद्यमान है। ऐसी २ छोटी २ भूलें सत्यार्थप्रकाश में रहगई हैं इसको शुद्ध करने में कुछ हानि नहीं है सिद्धान्त में कर फार नहीं करना चाहिये सम्पादकजी आप ठीक समभ तो परोपकारिणी ऐसी अशुद्धि भविष्य में ठीक करें इसके विषय में कुछ थोड़ासा लेख अपनी ओर से लिखें फिर अन्य अशुद्धिया में लिख भेजूंगा। नारायणदास में ते अहमदाबाद ता० ५। ८। ११ (टिपणी-इस प्रकार की अशुद्धियां अवश्य शुद्ध करानी चाहिये श्रीमतो परोपकारिणी सभा ध्यान दे—सम्पादक)।

सत्यार्थप्रकाश फिर भी ग्रशुद्धही रहा-

आर्यमित्र ता० १-८-१४ पृष्ठ २ में मं० जीवनदास ऐन्दानर छाहौर ने सत्यार्थप्रकाश के संशोधन का एक नम्ना पुस्तकाकार तैयार किया है इसमें सत्यार्थप्रकाश की कुछ मोटो २ अशुद्धियों का संशोधन दर्शाया गया है हम समझते हैं कि यदि सत्यार्थप्रकाश के सिद्धान्तों को बचाते हुए उसकी ऐसी मूलें शोध दीजांय जोकि लेखक क भूम अथवा प्रमाद से हुई हैं तो कोई हानि नहीं समरण रखना चाहिये कि स्वामीजी स्वयं कभी ग्रन्थ को अपने हाथ से नहीं लिखते थे।

फिर ग्रशुद्धि की ग्रावाज--

वेद्पकाश अगस्त सन् १४ पृष्ठ २१६-कृपया इस पत्र को वेद्पकाश में छाप दीजिये। महात्मन् ! आपको विदित है कि सत्यार्थप्रकाश में अनेकों ऐसी अशुद्धियां हैं जिनके सहारे विपक्षी नित्यप्रति आक्षेप करते रहते हैं और प्रायः आर्योपदेशक निरुत्तर होजाते हैं परन्तु आश्चर्य है कि आर्यनेता इसके संशोधनका कोई उपाय नहीं करते क्या ऋषि दयानन्द का यह मन्तव्य नहीं था कि पहिले अपनी भूछ निकाल कर दूसरे की भूल जतलायें यदि यह मान्य है तो जब तक सत्यार्थप्रकारा में अशुद्धियां हैं तब तक आपको कोई अधिकार दूसरों पर अक्षेप का नहीं है स्वामी दर्शनानन्दजीने पहिले विज्ञप्त कराया था कि मैं सत्यार्थ-प्रकाशकी अशुद्धियां निकार के क्रूर कर दूंगा परन्तु वह कार्य न कर सके हमारी सम्मति में एक आर्यविद्वानोंको महतो समा हो और उसमें जो अशुद्धियां ऋषित्रत्थों में अथवा सत्यार्थप्रकाश में हो वह सर्वसम्मति से वेदशास्त्रानकुळ शोध दी जाय यदि आप आर्यविद्वानी को अपनी प्रभावशाली लेखनी द्वारा इस विषय पर आकर्षित करना चाहुँगे तो सम्भव है कि यह कार्य शीघ हो जाय रामनारायण समासद आर्यसमाज (भास्करप्रकाश के लेखको देखलेते तो ऐसा न लिखते) पं॰ तुलसीरामजी भास्करप्रकाश की धमकी देते हैं और भास्करप्रकाश में जो लिखाहै वह लेख सत्यार्थप्रकांश की त्रिकाल में रक्षा नहीं कर सकता।

आजकल के विशापन जो यह कहते हैं कि सिद्धान्तों को बचालो और सत्यार्थप्रकाश को शुद्ध कर लो यह इसलिये कहते हैं कि सिद्धान्तही गये तो फिर आयंसमाज की हैं। जात्याष्ठ हा जावेगी किन्तु स्वामीजी के जितने सिद्धान्त हैं सब वेदिवरोधी हैं आज आर्यसमाज आग्रह में पड़ कर इनको मलेही सत्य माने किन्तु किसी दिन यह भी मानना पड़ेगा कि स्वामी द्यानन्द के तो सिद्धान्तहीं वेदिवरुद्ध हैं पहिले यही हाल सत्यार्थप्रकाश का था सनातनधम इसको अशुद्ध बतलाता था और आर्यसमाजी शुद्ध बाज २ आर्यसमाजी अब भी सत्यार्थप्रकाश को "सत्यार्थप्रकाश" ही मानते हैं किन्तु यह आनंद की बात है कि धर्मजिश्चासु आर्यसमाजियों ने ही विश्वापनी द्धारा यह सिद्ध कर दिया कि यह सत्यार्थप्रकाश नहीं किन्तु असत्यार्थप्रकाश है इसी प्रकार वे दिन मी नजदीक आनेवाले हैं कि जिनमें आर्यसमाजी स्वामी दयानन्दजी के सिद्धान्तों को अशुद्ध बतलावेंगे

नजदीक क्या किन्तु आचके इसका उदाहरण यह है कि पं० बद्रीप्रसादजो जोकि आर्यसमाज कानपुर में उपदेशक रहे हैं जिनका निवासस्थान काशीपुर है उन्होंने स्वामी दयानन्दजी के मान्य सिद्धान्त नियोग का बहुत उत्तम रीति से खण्डन किया है और वह खण्डन मर्यादा नामक मासिक पत्रिका इलाहाबाद में छपवा दिया है जिसकी त्रियत चाहे मर्यादा और सनातनधर्मपताका मुरादाबाद में देख सकता है किन्तु शोक यह है कि आर्यसमाज की समायें इसका विचारही नहीं करतीं स्वामी दयानन्द के शेष सिद्धान्त भी वेदविरोधी आर्यसमाजीही बतलावेंगे। जिस सत्यार्थप्रकाश को आर्यसमाज अपनी धार्मिक पुस्तक मानता है जिसके ऊपर आर्यसमाज की जड़ है वह सत्यार्थप्रकाश तो अदालतों में ब्यमिचार फैलानेवाला साबित हो चुका है।

सन् १८९२ में एक सनातनधर्मी ने स्वामी द्यानन्द्जी के थिय सिद्धान्त नियोग के खण्डन में एक पुस्तक लिखी थी जब वह पुस्तक समाजियों ने देखी तब तो लेखक पर कोध आया, चाहिये था यह कि आर्यसमाजी उस पुस्तक का खण्डन करदेते भला यह शकि समाजमें कहां से आई लाचारहोकर आर्यसमाजियों ने उस सनातनधर्मी पर अदालन में निया कर दिया जब अभियोग चला तो उसकी काररवाई आरम्भ हुई साहिब मजिस्ट्रेट पेशावर ने वयान छुन कर यह फैसला लिखा है देखिये—

इस बात से इन्कार नहीं हो सकता कि द्यानन्द की खास पुस्तक सत्यार्थप्रकाश में व्यभिचार की तालीम मोजूद है मुद्द खुद इस बात को स्वीकार करता है कि वह नियमों पर जिनमें त्रिवाहिता स्त्री को अपने असली पित के जीतेजी किसी अन्य विवाहित पुरुष के साथ भोग करने की आज्ञा है विश्वास रखता है यह रिवाज बेशुमह व्यभिचार है इस वास्ते यह जिक्र करते हुये कि द्यानन्द के शिष्य इन उपरोक्त नियमों पर विश्वास लाये हुये रस्म व्यभिचार का आरम्भ कर रहे हैं और अगर इन नियमों पर इनका विश्वास इसी तरह रहा तो यह इस व्यभिचार के उन्नित देंगे मुद्दालय ने सचाई से एक प्रकट बात को प्रकाश किया है।

मला समाजियों को कहां सन्तोष ये तो देशोन्नति पर कमर ही बांधे बैठे हैं इन्होंने साहब जज के यहां फौरन अपील किया साहब जज ने भी इस को खारिज कर दिया और खारिज करते हुये यह रिमार्क दिया है—

A BUSINESS ENGLISHED STREET

दयानन्द के नियम ऐसे नियम हैं कि वे हिन्दूधर्म तथा दूसरे मजहवाँ को निन्दा करते हैं और इस किताब (सत्यार्थप्रकाश) के चन्द हिस्से खुद भी निहायत फुहरा (घृणित) हैं। ये फैसले उसी सत्यार्थप्रकाश पर लिखे गये हैं जिसके लेख को समाज पवित्र शिक्षा कहती है जिसके लेखक को महर्षि के नाम से याद करती है हमारी राय में तो जब तक यह पुस्तक संसार में रहेगी तब तक परस्पर में विरोध और हिन्नयों में व्यमिचार फैलाती रहेगी पबलिक की शान्ति के लिये स्त्रियों के धर्म के लिये किसी दिन मतहबों का खण्डन और नियोग भी इसमें से अवश्य निकाला जावेगा। सत्यार्थप्रकाश सत्यार्थ नहीं इसको पायः सभी आर्थसमाजी पणिन्य नात गरे किन्तु उसको अब भी सत्य कहते हैं इसका कारण विचारणीय है। लत्यार्थप्रकाश पर जैसे विज्ञापन ये निकल चुके हैं ऐसे आगे को भी निकलते रहेंगे इस सत्यार्थपकाश की शुद्धि कोई कहां तक करेगा हमारा तो यह कथन है कि जब तक इस सत्यार्थप्रकाश में एक भी वाक्य रहेगा तब तक यह अगुद्ध ही होगा क्योंकि यह वास्तविक में सत्यार्थप्रकाश ही नहीं इसकी तो घही हालत है कि 'गंगावराणां स्नानं न दानम् । विद्याधराणां पठनं न पाठनम्" नाम इसका सत्यार्थप्रकारा है परन्तु आरम्म से अन्त तक असत्यार्थप्रकाश ही है पं॰ तुलसीरामजी ने समझ लिया कि द्वितीयावृत्ति शुद्ध है इस बात को तो कोई विद्वान् स्वीकार ही नहीं कर सकता फिर हम क्यों स्वीकार करें यह समझ कर मिश्रजी के इस लेख पर कि अब द्वितीयावृत्ति तो शुद्ध है लेखनी हो नहीं उठाई परिडतजी की इस सत्यता के ग्रहण का हम उनको धन्यवाद देते हैं किन्तु पूर्ण धन्यवाद के पात्र पण्डित जी उस समय हो सकते थे जब साफ अक्षरों में लिखते कि द्वितीयावृत्ति भी अश्रद्ध है पण्डितजी ने इसको छिपाया किन्तु बार २ पाठ निकालने से सत्यार्थ प्रकाश का अशद्ध रहना समाज को माननाही पड़ा। सत्यार्थ पर यह थोड़ासा छेख एक इशारा मात्र हैं और यदि सत्यार्थपकाश पुस्तक अशुद्ध इस पर समा-जियों को पूरी सम्मति लिखी जावे तो फिर यह लेख टाड राजस्थात से कम न होगा समझदारों को थोड़े से ही संतोष हो जाया करता है यह समझ इस लेख की समाप्ति यहां पर ही करता हूँ।

## ब्रह्मादि निर्णय।

सत्यार्थप्रकाश ग्रार्ट्स से-

श्रोश्म शन्नो मित्रः शंवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा। शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णु रुरुक्रमः ॥ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यत्तं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यत्तं ब्रह्म विद्यामि ऋतं विद्यामि सत्यं विद्यामि तन्मामवतु तद्रक्तारमवतु । श्रवतु मामवतु वक्तारम् । ॐ शान्ति-श्शान्तिश्शान्तिः।

खर्थ-( श्रो श्म् ) यह श्रोंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है क्यों कि इसमें जो श्र ज श्रोर म तीन नान निवाह र एक ( श्रोर म ) समुदाय हु श्रा है इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम श्रा जाते हैं जैसे श्रकार से विराट श्राप्त श्रोर वस्वादि । जकार से हिरएयगर्भ, वायु श्रोर तेजसादि । मकार से ईश्वर, श्रादित्य श्रोर माज्ञादि नामों का वाचक श्रोर ग्राहक है जसका ऐसा ही वेदादि कित्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि मकरणानुक्त ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं । ( पश्न ) परमेश्वर से भित्न श्रयों के वाचक विराट श्रादि नाम क्यों नहीं ? ब्रह्माएड, पृथिवी श्रादि मृत इन्द्रादि देवता, श्रोर वैद्यकशास्त्र में श्रुएठवादि श्रोपियों के भी ये नाम है वा नहीं ? ( जत्तर ) हैं परन्तु परमात्मा के भी हैं । ( पश्न ) केवल देवों का ग्रहण इन नामों से करते हो वा नहीं ? ( उत्तर ) श्राप के ग्रहण करने में क्या ममाण है ? ( पश्न ) देव सब प्रसिद्ध श्रोर वे नाम है इससे में जनका ग्रहण करता हूं । ( उत्तर ) क्या परमेश्वर श्रमसिद्ध श्रोर वससे कोई उत्तम भी है पुन: ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते जब परमेश्वर श्रमसिद्ध श्रोर उसके तुल्य भी कोई नहीं तो जससे उत्तम कोई क्यों कर हो सकेगा ।

१—ग्रार्यसमाज के स्वतः प्रमाण वेद में कहीं पर भी ग्रोंकार का व्याख्यान नहीं यहां पर सनातनधर्म के ग्रन्थों को स्वतः प्रमाण माना जावेगा।

२-यहां द्यानन्द ईंप्रवर को ग्राप्रसिद्धं बतलाते हैं !

इससे आपका यह कहना सत्य नहीं क्यों कि आप के इस कहने में बहुत से दोष भी आते हैं जैसे "अपस्थित परित्यज्यानुपस्थितयाचत इति वाधितन्यायः किसी ने किसी के लिये भोजन का पदार्थ रखके कहा कि श्राप भोजन की जिये और जो वह उसको छोड़ के अप्राप्त भोजन के लिये जहां तहां भूमण करे उसको बुद्धिमान न जानना चाहिये क्योंकि वह उपस्थित नाम समीप पाप्त हुए पदार्थ को छोड़ के अनुपस्थित अर्थात् अपाप्त पदार्थ की. पाप्ति के लिये अम् कार्य है इसलिये जैसा वह पुरुष बुद्धिमान नहीं वैसाही श्राप का कथन हुआ। क्योंकि आप उन विराट नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाण सिद्ध परमेश्वर और ब्रह्माएडादि उपस्थित अर्थों का परित्याग करके अस-मभव और अनुपस्थित देवादि के ग्रहण में अम करते हैं इसमें कोई भी प्रमाण वा युक्ति नहीं जो आप ऐसा कहें कि जहां जिसका प्रकरण है वहां उसी का ग्रहण करना योग्य है जैसे किसी ने किसी से कहा कि "हे भृत्यत्वं सैन्धवमानयः अर्थात् तू सैन्धव को लेखा तब उसको समय अर्थात् पकरण का विचार करना अवश्य है क्यों कि सैन्धव नाम दो पदार्थों का है एक घोड़े का दूसरा लवण का जो स्वस्वामी का गमन समय हो तो घोड़ा और भोजन काल हो तो लवण को ले छाना उचित है। और जो गमन समय में लवण और भोजन समय हो े ले अवि तो उसका स्वामी उस पर कुद्ध होकर कहेगा कि तू निर्वेद्धि पुरुष है गमन समय में त्विण और भोजनकाल में घोड़े के लाने का क्या प्रयोजन था तू प्रकरणिवत् नहीं है नहीं तो जिस समय में जिसको लाना चाहिये था उसी को लाता जो तुभ को पकरण का विचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया इससे तू मूर्व है मेरे पास से चला जा इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहां निसका ग्रहण करना उचित हो वहां उसी अर्थ का ग्रहण करना चाहिये तो ऐसाही हम और आप सब लोगों को मानना श्रीर करना ही चाहिये।

अथ मन्त्रार्थ। भ्रो३म् खम्ब्रह्म ॥ १॥ यजु० अ० ४० मं० १७॥ देखिये वेदों में ऐसे प्रकरणों में "ओ३म्" आदि परमेश्वर के नाम आते हैं। श्रो३मित्येतदत्तरपृद्गीथमुपासीत ॥ २॥ छान्दोग्य उपनिषद मं० १॥ श्रो३मित्येतदत्तर मिद ऐसर्वेतस्योपन्याख्यानम्॥ ३॥ माण्डूक्य० मं० १॥

सर्वे वेदा यत्पद्मामनित त्यारं कि स्विच्यद्भित । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्तेपदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् ॥ ४॥ कठोपनिषद । विल्ली २ मं० १४॥ प्रशासितारं सर्वेषा मणीयां समणोरित । रूक्माभं स्वप्न भी ग्रम्यं विद्यातं पुरुषंपरम् ॥ ४॥ एतमेके वद्नत्यिनं मनुमन्ये प्रजापतिम् । इन्द्र सेके परे प्राण मपरे ब्रह्म शास्ततम् ॥ ६॥ मनु० अ० १२ रलोक १२२ व १२३॥

सत्यार्थप्रकाश पृ० ११ पं० ११ से-

स ब्रह्म स विष्णुः स रुद्रः स शिवस्सो चरस्तपरमः स्वराट् स इन्द्रस्तकालिनस्यचन्द्रमः (क्षेत्रल्योपनिषद) इन्द्रं मित्रं वरुण्यम्नि माहु रथो दिन्यस्त सुपणों गरुत्मान् । एकं सदिपा वहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातिरश्वान माहुः ऋ० मं० १ अनु० २२ सू० १६४ मं० ४६ भूरिस भूमिरस्य दिति रिस विश्व धाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री पृथिवीं यच्छ पृथिवींद्रथ्रह पृथिवीं माहिथ्भाः।यजु० छ० १३ मं० १ = इन्द्रो मह्ना रोदसीम प्रथ-च्छव इन्द्रः सूर्य मरोचयत्। इन्द्रेह विश्वाभुवनां नियेमिर इन्द्रेश्वा-नास इन्द्रः ॥ सामवेद ७ प्र० ३ छ० = सू० १६ छ० २ खं० ३ सू० २ मं० = ॥ प्राणाय नमोयम्य सर्वमिदंवशे । योभूतः सर्वस्यश्वरो यस्मिन्सर्व प्रतिष्ठितम् । अथववेद कागड ११ छ० २ सूत्र ४ मं० १ ॥

( अर्थ ) यहां इन प्रमाणों के लिखने में तात्पर्य यही है कि जो ऐसे प्रमाणों में ओंकारादि नामों से प्रमात्मा का ग्रहण होता है यह लिख आये तथा प्रमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं जैसे लोक में दरिद्री आदि के अन्यति आदि नाम होते हैं इससे यह सिद्ध हुआ कि कहीं गौणिक कहीं कार्षिक और कहीं स्वामाविक अर्थों के वाचक हैं ओ ३ म् आदि नाम सार्थक हैं जैसे (ओ ३ म् खं०) अवतीत्योम् आकाशिव व्यापकत्वात् खम् सर्वेभ्यो वहत्वाद ब्रह्मरत्ता करने से (ओ ३ म्) आकाशवत् व्यापक होने से (खम्) और सबसे बड़ा होने से (ब्रह्म) ईश्वर का नाम है ॥ १ ॥ (ओ३ म्) जिसका नाम है जोड़ जो कभी नष्ट नहीं होता इसी की उपासना करनी योग्य है अन्य की नहीं ॥ २ ॥ (ओ मित्येत०) सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का मधान और निन नाम (ओ ३ म्) को कहा है अन्य सब गौणिक नाम हैं (३) (सर्वे वेद०) क्यों कि सब वेद सब धर्मानुष्ठान्रूप तपश्चरण जिसका कथन और मान्य करते और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्याश्रम करते हैं इसका नाम ओ ३ म् है ॥ ४ ॥

(प्रसासिता) जो सबको शिचा देनेहारा सूच्म से सूच्म स्त्रमकाशस्त्ररूप समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है उसकी परमपुरुष जानना चाहिये। और स्वमकाश होने से ''अग्निंग विज्ञानस्वरूप होने से ''मन" सवका पालन करने श्रीर परपैरवर्णवान होने से "इन्द्र" सब का जीवनम्ल होने से 'पाएं। और निरन्तर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ''ब्रह्म'। है। (स ब्रह्मा स विष्ण्) सब जगत के बनाने से 'ब्रह्मा" सर्वत्र व्यापक होने से "बिष्णा दुष्टों को दगड देके रुलाने से "रुद्र" मङ्गलमय और सबका कर्णाणकर्ता होने से "शिव" "यः सर्व मश्नुते न त्तरित न विनश्यति तद्त्त-रम्। यः स्वयं राजते स स्वराट् योऽग्निरिव कालः कलियता प्रलयकर्ता स कालाग्निरीवरः (अत्तर) जो सर्वत्र व्याप्त अविनाशी (स्वराट्) स्वयं मकाशस्वरूप और (कालाग्नि) मलयं में सबका काल और कालका भी काल है इसलिये परमेश्वर का नाम कालाग्नि है (इन्द्र मित्र ) जो एक अद्वि-तीय सत्यब्रह्म वस्तु है उसी के इन्द्रादि सब नाम हैं सुषु शुद्धेषु पदार्थेषु भवो दिव्यः शोभनाति पणीनि णलकानि पूर्णानि कर्माणि वा यस्य सः "यो ग्वीत्मा स गरुत्मान" "यो मातिरिश्वा वायुरिव बलवान् समातिरिश्वा" (दिन्य) मकत्यादि दिन्य पदार्थों में न्याप्त (सुपर्या) जिसके उत्तम पालन श्रीर पूर्णकर्म हैं (गरुत्मान्) जिसका आत्मा अर्थात् स्वरूप महान् है (मात- रिश्वा) जो वायु के समान अत्यन्त बलवान है इसलिये परमात्मा के दिन्य सुपर्श गरुतमान और मातरिश्वा ये नाम हैं शोष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे।

( यूमिरसि॰ ) "भवन्ति भतानि यस्यांसाभूमि:" जिसमें सब भूत माणी होते हैं इसलिये ईश्वर का नाम भूमि है शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे। (इन्द्रो महा०) इस पंत्र में इन्द्र परमेश्वर का नाम है इसलिये यह प्रमाण लिखा है (प्राणाय ) जैसे पाण के बस सब शरीर और इन्द्रियां होती हैं वैसे ही परमेश्वर के बस में सब जगत रहता है इत्यादि ममाणों के ठीक २ अर्थों के जानने से इन नामों करके परमेश्वरही का ग्रहण होता है क्योंकि श्रोरम् और अग्न्यादि नामों के अर्थ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है जैसा कि व्याकरण निरुक्त झाहारा खुगांप ऋषि मुनियों की व्याख्यानी से पर-मेश्वर का ग्रहण देखने में आता है वैसा ग्रहण करना सब योग्य है परन्तु (ब्रोरम्°) यह तो केवल परमात्माही का नाम है खीर अग्नि छादि नामी से परपेश्वर के ग्रहण में पकरण भीर विशेषण नियमकारक हैं इससे ज्या सिद्धि हुआ कि जहां २ स्तुति पार्थना छपासना सर्वज्ञन्यापक शुद्ध सनातन-धर्म और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण तिखे हैं वहीं २ इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है और जहां २ ऐसे मकरण हैं कि ततो दिराट जायत विराजो अधिपुरुषः । श्रोत्राद्वायुश्च पाणश्च मुखद्गिनरज्ञायत । तेन देवा अजयन्त पश्चाद्भमि मथो पुरः ॥ यज् अ ३१ तस्माद्वा प्तस्मा-दात्मन आकाशः सम्भृतः आकाशाद्वायः। वायोर्गिनः अन्तरापः अद्भवः पृथिवी । पृथिव्या औष्पदः । जानाव भ्याउन्तम् अन्ताद्रेतः ॥ रेत सः पुरुषः सवाएष पुरुषोऽन्नरसमयः। यह तैत्तिरीयोपनिषद ब्रह्मानन्दबल्ली प्रथमा-नवाक का वचन है ऐसे प्रमाणों में विराट पुरुषदेव आकाश वायु अग्नि जल भूमि अदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं क्योंकि जहाँ २ इत्पत्ति स्थिति प्रलय अल्पज्ञ जड़ दृश्य आदि विशेषण भी लिखे हों वहां २ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता वह उत्पत्ति श्रादि व्यवहारों से पृथक् है श्रीर उपरोक्त मंत्रों में उत्पत्ति स्थिति व्यवहार हैं इसी से यहां विराट आदि नामों से परमात्मा का

१ स्वीकारता का नाम भी है यज्ञ में जीहां के स्थान में 'श्रो इस्' ही बोला जाता है द्यानन्द यज्ञ जानते तो यह न लिखते।

प्रहण न होके संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है किन्तु जहाँ २ सर्वज्ञादि विशेषण हों वहाँ २ परमात्मा श्रीर जहाँ २ इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दु:ख त्र्यौर अन्पज्ञादि विशेषण हों वहाँ २ जीव का ग्रहण होता है ऐसा सर्वत्र समभाना चाहिये च्योंकि न्योंकि का का परण कभी नहीं होता इससे विराट आदि नाम और जन्मादि विशेषणों से जगत के जड़ श्रीर जीवादि पदार्थी का ग्रहण करना उचित है परमेश्वर का नहीं श्रव जिस पकार विराट आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता वहपकार नीचे लिखे प्रमाण जानो श्रय श्रोङ्कारार्थः (वि ) उपसर्ग पूर्वक (राज्दीप्तौ ) इस धातु से किए पत्यय करने से विराट् शब्द सिद्ध होता है ''योविविधंनाम चराचरं जगद्राजयित प्रकाशयित सा विराट्ण विविध अर्थात् जो बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करे इससे विराट् नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता हैं ( अञ्चुगति पूजनयोः ) अग अगि इए गत्यार्थक घातु हैं इनसे "अग्नि" शब्द सिद्ध होता है ''गतेस्त्रयोऽर्थाः" ''ज्ञानं गमनं प्राप्तिश्चोति पूजनं नाम सत्कारः योऽश्वति अन्यने नित्ति सोऽयमग्निः जो ज्ञानस्वरूप सर्वज्ञ जानने माप्त होने और पूजा करने योग्य है इससे इस परमेश्वर का नाम अग्नि है (विश प्रवेशने) इस धातु से विश्व शब्द सिद्ध होता है ''विशंनित प्रविष्ठानि सर्वाएयाकाशादीनि भूतानि यस्मिन् योवाऽऽकाशादि षु सर्वेषु भूतेषु मनिष्टः सः विश्व ईश्वरः श जिसमें आकाशादि सब भूत मनेश कर रहे हैं अथवा जो इन में व्याप्त हो के मिष्ठ हो रहा है इसि खिये उस पर-मेश्वर का नाम विश्व है इत्यादि नामों का ग्रहण अकारमात्र से होता है "ज्योतिवें हिरएयं तेजो वे हिरएयमित्यैतरेये शतपथे च ब्राह्मराग "यो हिरएयानां सूर्योदीनां तेजसां गर्भ उत्पत्ति निमित्त मधिकरणं स हिरएयगर्भः जिसमें सूर्यादि तेजः वाले लोक उत्पन्न होके जिसके आधार रहते हैं अथवा जो सूर्यादि तेजस्वरूप पर्ः । तर्न नाम उत्पत्ति और निवास स्थान हैं इससे इस परमेश्वर का नाम "हिरएयगर्भ" है इसमें यजुर्वेद के मंत्र का प्रमाण है।

हिरएयगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं चामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम॥

यजु० ग्र० १२। मं० ४॥

इत्यादि स्थलों मे हिरएयगर्भ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। (वा गति गन्ध नयोः ) इस धातु से वायु शब्द सिद्ध होता है ( गन्धनं हिंसनम् ) "योशति चराचरञ्जगद्धरति बलिनां बलिष्ठः स वायुः" जो चराचर जगतका धारण जीवन और प्रलय करता है और सब बलवानों से बलवान है इससे उस ईश्वर का नाम 'वायु है (तिज निशाने ) इस घातु से तेजः और इससे तद्धित करने से "तैजस" शब्द सिद्ध होता है जो आप स्वयं प्रकाश और सूर्यादि तेजस्वी लोगों का नकाश करन वाला है इससे इस ईश्वर का नाम तैजस है इत्यादि नामार्थ उकारमात्र से ग्रहण होते हैं (ईशऐश्वर्ये) इस घातु से ईश्वर शब्द सिद्ध होता है "य इष्टे सर्वेश्वर्यवान् वर्त्तते स ईश्वर्" जिसका सत्य विचार शील ज्ञान और अनन्त ऐश्वर्य है इससे उस प्रमात्मा का नाम ईरवर है (दो अब खएडने) इस धातु से अदिति और इससे तद्धित करने से ''आदित्य" शब्द सिद्ध होता है न विद्यते विनाशोयस्य सोऽयभ दितिः अदिति रेव आदित्यः जिसका विनाश कभी तही उसी ईश्वर की 'आदित्या संज्ञा है (ज्ञा अव बोधने ) 'प्र' पूर्वक इस धातु से प्रज्ञ और इससे तद्धित करने से 'प्राज्ञ' शब्द सिद्ध होता है ''यः प्रकृष्ट्रतया चराचरस्य जगतो व्यवहारं जानाति स प्रज्ञः प्रज्ञ एव प्राज्ञः ग जो निभीनत ज्ञान यक्त सब चराचर जगत के व्यवहार का यथावत् जानता है इससे ईश्वर-का नाम शाज है इत्यादि नामार्थ मकार से ग्रहीत होते हैं जैसे एक २ मात्रा से तीन २ अर्थ यहां व्याख्यात किये हैं वैसे ही अन्य नामार्थ भी श्रीकार से जाने जाते हैं जो (शन्नो मित्र: शंव०) इस मंत्र में मित्रादि नाम हैं वे भी परमेश्वर के हैं क्यों कि स्तुति पार्थना उपासना श्रेष्ठ ही की की जाती है श्रेष्ठ उसको कहते हैं जो गुण कर्ष स्वभाव श्रोर सत्य २ व्यवहारों में सबसे अधिक हो उन सब श्रेष्टों में भी जो अत्यन्त श्रेष्ठ उसको परमेश्वर कहते हैं जिसके तुल्य कोई न हुआ न है श्रीर न होगा जब तुल्य नहीं तो उससे अधिक क्योंकर हो सकता है जैसे परमेश्वर के सत्य न्याय द्या सर्व सामर्थ्य श्रीर सर्वज्ञत्वादि श्रनन्त गुण हैं वैसे श्रन्य किसी जड़ पदार्थ व जीव के नहीं हैं जो पदार्थ सत्य है इसके गुण कम्मं स्वभाव भी सत्य होते हैं इसिलिये मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर ही की स्तुति प्रार्थना और उपासना करें

AR BEST THE FIRST TOTAL SET OF

उससे भिन्न की कभी न करें निकिष्ट मनुष्य खीर अन्य साधारण मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसी की स्तुति प्रार्थना और उपासना की उस से भिन्न की नहीं की। वैसे इस सब को करना योग्य है इसका विशेष विचार मुक्ति और उपासना विषय में किया जायगा।

( पश्न ) मित्रादि नामों से सखा और इन्द्रादि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन्हीं का ग्रहण करना चाहिये ( उत्तर ) यहां उनका ग्रहण करना योग्य नहीं न्यों कि जो मनुष्य किसी का मित्र है वही अन्य का शत्रु और किसी से बदासीन भी देखने में आता है इससे मुख्यार्थ में सला आदि का ग्रहण नहीं हो सकता किन्तु है... ..नरपर सब जगत का निश्चित मित्र न किसी का शत्रु और न किसी का उदासीन है इससे मिन्न कोई भी जीव इस मकार का कभी नहीं हो सकता इस लिये परमात्मा का ग्रहण यहाँ होता है हाँ गीए अर्थ में भित्रादि शब्द से सुहदादि मनुष्यों का ग्रहण होता है। ( ञिमिदास्नेहने) इस धातु से श्रीणादिक "क्त" प्रत्यय के होने से 'मित्र' शब्द सिद्ध होता है "मेचिति स्निह्मति स्निह्मते वासिमत्रः" जो सब से स्नेह करके और सब को पीति करने योग्य है इस से उस परमेरवर का नाम मित्र है। ( हुन बर्गा वर ईप्सायाम् ) इन धातुत्रों से उणादि ''उनन्' प्रत्यय होने से 'वरुण शब्द सिद्ध होता है "यः सर्वान शिष्टान् मुमुन्दमिनो हणोत्यथवा यःशिष्टेमुमुन्सिर्धर्मात्माभि ब्रियते वय्यते वास वरुणः पर मेश्वरः जो आत्मयोगी विद्वान धक्ति की र ज्या करनवाले और धर्मात्माओं का स्वी-कार करता अथवा जो शिष्ट मुमुत्त और धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है वह ईश्वर "वरुण" संज्ञक है अथवा "वरुणो नाम वरः श्रेष्ठः" जिस लिये परमेश्वर सब से श्रेष्ठ है इसी लिये उसका नाम "वरुए" है (ऋ गतिमा-पणयोः) इस धातु से "यत्" पत्यय करने से "अर्थ" शब्द सिद्ध होता है। श्रीर "अर्थ्य पूर्वक (माङ माने) इस घातु से "किनन्" पत्यंय होने से "अर्थमां शब्द सिद्ध होता है ''योऽर्थान् स्वामिनो न्यायाधीशान मिभीते मान्यान करोति सोऽर्थमाण जो सत्य न्याय के करनेहारे मनुष्यों का मान्य

श्रीर पाप तथा पुष्य करनेवालों को पाप श्रीर पुष्य के फलों का यथावत् सत्य २ नियमकर्ता है इसी से उसी परमेश्वर का नाम "अर्थमा" है (इदि परमैश्वर्ये ) इस घातु से 'रन्' मत्यय करने से 'इन्द्र' शब्द सिद्ध होता है "य यन्दति परपैशवर्यवान् भवति स इन्द्रः परमेश्वरः ।। जो अखिल ऐशवर्ययुक्त हैं इससे उस परपात्मा का नाम ना ने "हर्त्" शब्द पूर्वक (पारचणे इस धातु से डित पत्यय वृहत् के तकार का लोप और सुडागम होने से ''वृहस्पति'' शब्द सिद्ध होता है ''यो वृहतामाकाशादीनापतिः स्वामी पालियता स वहस्यतिः ।। जो बड़ों से भी बड़ा और बड़े आ काशादि ब्रह्माएडों का स्वामी है इससे उस परमेश्वर का नाम वृहस्पति है (विल् व्याप्ती) इस घातु से (नु) पत्यय होकर 'विष्णु' शब्द सिद्ध हुआ है "वे वेष्टि व्याप्नोति चराचरंजगत् स विष्णुः चर औरं अचररूप जगत् में व्यापक होने से परमात्मा का नाम विष्णु है ''उरुमेहानक्रमः पराक्रमो यस्य स उरुक्रमः" श्चनन्त पराक्रमयुक्त होने से परमात्मा का नाम 'उरुक्रमः है। जो परमात्मा (उरुक्रमः) महा पराक्रमयुक्त (मित्रः) सब का सुहत अविरोधी है वह (शम्) सुखकारक वह (वक्षणः) सीवन वह (शम्) सुखस्वरूप वह (छार्यमा) न्यायाधीश वह (शम्) सुखमचारक वह (इन्द्रः) जो सकता ऐश्वय्यवान् त्रीर (शम्) सकल ऐश्वय्यदायक वह (वृह्स्पतिः) सब का अधिष्ठाता वह (शम्) विद्यापद और (विष्णु) जो सब में व्यापक प्रमेश्वर वह (नः) हमारा कल्याणकारक (भवतु) हो।

(वायो ते ब्रह्मणे नमोऽस्तु) ( दृह दृहि दृद्धी ) इन धातुओं से 'ब्रह्म' शब्द सिद्ध होता है जो सब के ऊपर विराजमान सब से बड़ा अनन्तयुक्त परमात्मा है उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं हे परमेश्वर (त्वमेव मत्यत्तं ब्रह्म।सि) आपही अन्तर्यामिरूप से मत्यत्त ब्रह्म हो (त्वामेव मत्यत्तं ब्रह्म विद्ध्यामि) में आपही को मत्यत्व ब्रह्म कहूं गा क्यों कि आप सब जगह में व्याप्त होके सबको नित्यही माप्त हैं ( ऋतंवदिष्यामि ) जो आप की वेदस्थ यथार्थ आज्ञा है उसीका में सब के लिये उपदेश और आचरण भी करूँगा ( सत्यं विद्ध्यामि ) सत्य बोलूँ सत्य मानूं और सत्यही करूँगा ( तन्मा

मवतु ) सो आप पेरी रत्ता की जिये (तद्वकारमवतु ) सो आप मुभ आपत सत्यवक्ता की रत्ता की जिये कि जिससे आपकी आज्ञा में मेरी बुद्धि स्थिर होकर विरुद्ध कभी न हो क्योंकि जो आप की आजा है वही धर्म और जो उससे विरुद्ध वही अधर्म है ''अवतुमाम बतुवक्तारम्' यह दूसरी वार पाठ अधिकार्थ के लिये हैं जैसे 'कश्चित् कश्चित् मितवद्तित्वंग्रामं गच्छ २'' इस् में दो बार क्रिया के उचारण से तू शीघृही ग्राम को जा ऐसा सिद्ध होता है ऐसेही यहां कि श्राप मेरी अवश्य रत्ता करो अर्थात् धर्म से सुनिश्चित श्रीर अधर्म से घृणा सदा करूं ऐसी कृपा मुक्त पर की जिये में आप का वड़ा उपकार मानूँगा ( अों शान्ति शान्ति शान्ति ) इसमें तीन वार शान्ति पाठ का यह प्रयोजन है कि जिन्नियान अयति इस संसार में तीन प्रकार के दु:ख हैं एक "आध्यात्मिक" जो आत्मा शरोर में अविद्या रागद्वेष मुर्खता और ज्वर पीड़ादि होते हैं। दूसरा ''आधिभौतिक' जो शत्र व्याघ् और सर्वाद से भाष्त होता है। तीसरा "आविदैविकः अर्थात् जो अतिष्टष्टि अतिशीत अतिउष्णता मन और इन्द्रियों की अशानित से होता है इन तीन प्रकार के क्लेशों से आप इस लोगों को दूर करके कल्याणकारक कर्मों में सदा प्रवत्त रिखये क्यों कि आपही कल्या एस्वरूप सन संसार के कल्या एक की और धार्मिक ग्रमुत्तकों को कल्याण के दाता हैं इसितये आप स्वयं अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रशाशित हुजिये कि जिससे सब जीव धर्म का आचरण और अधर्मको छोड़ के परमानन्द को पाप्त हों और दुःखों से पृथक् रहें "सूर्य आतमा जगतत्तर नरवण इस यज्वेद के वचन से जो जगत् नाम प्राणी चेतन और जंगम् अर्थात् जो चलते फिरते हैं ''तस्थूषः' अपाणी अर्थात स्थावर जड़ पदार्थ पृथिवी आदि हैं उन सब के आत्मा होने और स्वप्रकाशरूप सबके प्रकाश करने से ईश्वर का नाम "सूर्य्य है।

तिमिर भास्कर—

धन्य है स्वामीजी! आप तो दशही उपनिषद मानते थे आज मतलव पड़ा तो कैवल्य भी मान बैठे और प्रमाण से ब्रह्मा विष्णु शिव को ईश्वर बताया और यहां उनको पूर्वज विद्वान बत-लाते हो इसमें कोई प्रमाण दिया होता कि यह मनुष्य थे यदि प्रमाण नहीं मिला था तो कोई उलटी सीधी संस्कृतहीं गड़ी होती आपके चेले उसे पत्थर की लकीर समक्र लेते यह आपहीं को योग्य है ब्रह्मादिक ईश्वर के नाम बता कर फिर इन्हें एक विद्यान बता दिया और एन कर्म मी आपका अशुद्ध है इस का अर्थ यह है कि वह ब्रह्मारूप होकर जगत की रचना करता विद्युक्त होकर पालन करता रुद्र एप हो दुष्टों को कर्म फल भुगाकर रुलाता शिव हो मंगल करता है वही अत्तर स्वराट् इन्द्र चन्द्रमा है और कालाग्निरूप धारण कर प्रलय करता है यह सब देवता उसी के रूप हैं नहीं तो आप बताइये कि यह तीनों विद्यान किनके पुत्र थे? जो कहो कि स्वयं उत्पन्न होगये थे तो आपका सृष्टिकम जाता रहेगा कि माता पिता के बिना कोई मनुष्य नहीं उत्पन्न होता यही तो आपको मंग की तरंग है जो जीवनचिरत्र में लिखा है कि मुक्ते भंग पीने की ऐसी आदत थी कि दूसरे दिन होश आता था।

भास्करप्रकाश-

कैवल्य उपनिषद क्या आप के सन्भुख तो अल्लोपनिषद का भी प्रमाण दिया जासकता है क्यों कि आप उसको मानते हैं जब कि "इन्द्रं मित्रं वरुण मिन माहुः" इत्यादि वेद मंत्रों से स्वामी जी सिद्ध कर चुके कि ये सब नाम पार्थनोपासना प्रकरण में ईश्वर के हैं तौ फिर वेद के अनुकूल चाहे जिस उपनिषद वा अन्य किसी ग्रन्थ का प्रमाण अमान्य नहीं हो सकता और आप का तो स्वत्वही नहीं है कि जिन पुस्तकों को आप मानते हैं उन में से किसी के वाक्य को भी न मानें क्योंकि आपके मत में तौ "संस्कृतं प्रमाणम्" है दूसरी वात का समाधान यह है कि लक्षा विष्णु आदि पूर्वज पुरुष विशोष देहधारी थे—

यह बात तो सब हिन्दू मानते ही हैं पुराणों और इतिहासों में जनके जन्मादि चरित्र विशेतही हैं इस विषय में स्वामीजी को प्रमाण देने की आव-श्यकता न थी क्योंकि सिद्ध को सिद्ध करना पिष्टपेषण है ब्रह्माजी आदि को देइधारी तो स्वयंही लोग मानते हैं हां ब्रह्मादि नाम परमात्मा के भी हैं इस विषय को लोग नहीं मानते थे अत: स्वामीजी ने वेदों मन्स्मृति और लोगों के माने हुये कैवन्योपनिषद से भी यह सिद्ध कर दिया कि यह नाम परमात्मा के भी हैं आप जो अर्थ करते हैं कि वह ब्रह्मारूप होकर जगत को उत्पन्न करता है इत्यादि यह आपका अर्थ अन्तरार्थ में नहीं मिलता क्योंकि "स ब्रह्मा स विष्णु" इत्यादि का सीधा अत्तरार्थ यह है कि सः वह ब्रह्मा-ब्रह्मा है सः वह विष्णु:-विष्णु है इत्यादि त्राप बताइये कि 'सः ब्रह्मा' का यह अर्थ कैसे होगया कि वह ब्रह्मारूप होकर जगत को उत्पन्न करता है क्यों कि मूल में रूप होकर यह अथ किसा पद से नहीं निकलता अतः स्वामी नी का ठीक और आपही का बे ठीक है और बिना पिता के पुत्र नहीं होता यह नियम सृष्टि की उत्पत्ति के पश्चात् का है किन्तु सृष्टि के आरम्भ में परमात्मा ही सृष्टि के पिता होते हैं और आरम्भ का वही नियम है स्वामी जी का लेख भंग की तरंग नहीं है किन्तु जीवन चरित्र में यदि वाल्यावस्था का भंग पीने का इत्तान्त लिखा होगा तौ वह आपही के माननीय भोलानाथ पार्वतीश की सामयिक उपासना का फल होगा जिसके लिये पार्वतीजी १२ वर्ष तक घोटती हैं तब भी फोक अवश्य रहता है यदि प्रमाण की आदश्यकता हो ती भाग चर्स आदि पीनेवाले अपने पौराणिकों से पूछ लीजिये।

मिश्च-पं जा निया लकाई से लिखते हैं कि कैवल्योपनिषद क्या आपके सन्मुख तो अल्लोपनिषद भी प्रमाण है क्यों लाहब भला सनातनधर्म के लिये तो अल्लोपनिषद या कैवल्योपनिषद का प्रमाण है किन्तु समाजियों के लिये क्या प्रमाण है यदि आर्यसमाज पूछ बैठे कि ब्रह्मा ईश्वर का नाम है इस का प्रमाण दो किर तुलसीरामजी क्या उत्तर देंगे बस अब तो चाल बन्द हो जावेगी क्योंकि "स ब्रह्मा स विष्णु" जिस कैवल्योपनिषद पर पण्डित ज्वालाप्रसादजी पतराज करते हैं उसके लिये सत्यार्थप्रकारा में समाजी घेद का प्रमाणही नहीं दिया और न पंडित तुलसीराम से ही देते बना पंडित तुलसीराम ने यह उत्तर दिया है कि "इन्द्रं मित्रं वहणमिन माहुः" इत्यादि वेद मंत्रों से स्वामीजी किन्त करते हैं कि वे सब नाम ईश्वर के हैं

यह इतना अंधेर कवतक चलेगा पं० जी महाराज कैवस्योपनिषद के कहे ब्रह्मा विष्णु रुद्र शिव आदि नामों में स्वामी द्यानन्द ने एक भी प्रमाण नहीं दिया इन नामों को सब में मिलाकर के जा जा जांखों में पट्टी न लगाइये। हम की इतना शोक प्रमाण न होने का नहीं जितना कि पं 0 तुलसीराम के घोका देने का है आज भी यदि कोई मन्ध्य यह दिखला दे कि कैवल्योपनिषद के कहे नामों में स्वामी दयानन्दजी ने यह प्रमाण दिया तो हम उसके चरणों में शिर सुकाने को तैयार हैं किन्तु प्रमाण तो दिया ही नहीं जब प्रमाण नहीं दिया तब घेद मनु का प्रमाण देदिया ऐसा लिखना क्या पं० तुलसीराम जी इसको पाप नहीं समझते समाजियों को यह अच्छे प्रकार सोच हेना चाहिये कि चालवाजी या मिथ्या लेखों से आर्यसमाज उन्नति नहीं कर सकती किन्तु दिनोदिन रसा-तल को जावेगी यहां पर स्वामीजी ने "स ब्रह्मा" आदि में कैवल्योपनिषद प्रमाण माना है। बिलहारी है स्वामी द्यानन्द की जिस कैवल्योपनिषद की स्वतः प्रमाणिक नहीं मानते आज कर्ण जिल्लि के तिये उसी कैवल्योपनिषद को प्रमाण मानते हैं स्वामी द्यानन्दजी ने कैवल्योपनिषद् को यहां पर प्रमाण माना है अब समाज को शास्त्रार्थ में कैवल्योपनिषद् मानना पहेगा अब यह चालाकी न चल सकेगी कि हम दशही उपनिषद मानते हैं नहीं तो साफ लिख देना पड़ेगा कि हम स्वामी दयानन्द के लेख की इस कारण से नहीं मानते कि इनका लेख ठीक नहीं ये महात्मा जो चाहते हैं वही लिख देते हैं अतपव इन के विचार हम देद विरोधी समझते हैं।

अव रहा अल्लोपनिषद का मानना प्रथम तो अब आर्यसमाजी और सनातनधर्मी दोनों ही बराबर होगये क्योंकि अल्लोपनिषंद को भी स्वामी-दयानन्द जो मान्यकोटी में ले आये अब क्या बहस रह गई द्वितीय कहां हैं वह अल्लोपनिषद ज़रा समाज को किया है यदि है तो दिखलाइये नहीं है तो फिर क्या सनातनधर्म पर झूठेही कलंक लगा कर समाज अपनी विजयवैजयन्ती उड़ाना चाहती है हर्गिज न उड़ेगी यदि समाज किचितमात्र भी सचाई रखती है तो उसको चाहिये कि दोनों बाते दिखला कर अर्थात् समस्त अल्लोपनिषद और वह प्रमाणिक है इसका लेख देखकर हम लोगों का शिर नीचा करें और साथही साथ यह भी दिखलावें कि दयानन्द ने वे कौन २ देदमन्त्र मनुके

श्लोक लिखे कि जिनमें ब्रह्मा विष्णु कह ईश्वर के नाम दिखलाये गये हों, मला यह कब आशा होसकती है कि समाज लेखनी उठा सकेगी। आगे यह मी लिखते हैं कि आपके मत में तो "संस्कृतं प्रमाणम्" प्रथम तो यह कहां से लिखा है कि सनातनधर्म के मत में सब संस्कृत प्रमाण है कि आप अपने मनसे ही गढ़ते हैं यदि इसका प्रमाण मांगा जाये तो पं॰ तुलसीराम जी तो क्या समाज के छके छूंट जावेंगे और प्रमाण न मिलेगा यदि मान भी लें कि "संस्कृतं प्रमाणम्" है तो फिर अपनी नाषा न न लें कि नहीं है किन्तु संस्कृत के सच्चे सेवक होने का प्रमाण है शोक है कि आप पं॰ तुलसीराम जैसे संस्कृत के सच्चे सेवक होने का प्रमाण है शोक है कि आप पं॰ तुलसीराम जैसे संस्कृतकोंको भी संस्कृतमाषा से नफरत होगई अजी जनाव यदि इतने पर भी आप संस्कृत प्रमाण मानने को बुरा समझते हैं तो भी सनातनधर्मी समाज से अच्छे हैं समाज में तो इससे भी बुरा होगया वह क्या वह यह कि "आधुनिक साइन्स प्रमाणम्"।

पं० ज्वालाप्रसादजी ने लिखा था कि यहां पर तो स्वामीजी ब्रह्मा ईश्वर का नाम बतलाते हैं और आगे चलकर पृ०५ पं०७ फिर पृ०१५ पं०११ में लिखते हैं कि इसलिये मन् थों को योग्य है कि परमेश्वर की ही स्तुति प्रार्थना उपासना करें उससे भिन्न की कभी न करें क्यों कि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव नामक ुर्वज महाराय विद्यार ७५ ६ ५६। ५२ पूर्वज बतलाते हैं यदि ये पूर्वज महाराय थे तो बतलावें यह किसके पुत्रथे। इसके उत्तर में पं० तुलसीरामजी कहते हैं कि पुराण इतिहासों में उनके जनम और चरित्र वर्णित हैं कैसा उत्तर देगये कि उत्तर भी होजावें और चाउ भी न परखी जावे हां सत्यता का नाश होनाहो तो मलेही हो इसकी पं० तुलसीरामजी को कुछ परवा भी नहीं है अच्छा अब इसको यों समझो कि एक समाजी पं० तुलसीराम जी के पास आया और उसने यह कहा कि स्वामी द्यानन्द्जी ने जो ब्रह्मा विष्ण महादेव ये पूर्व महादाय हुए लिखा इनका प्रमाण दो इसके उत्तर में पं तुलसीरामजी ने यही कहा कि पूराण इतिहास में लिखा है अब उस अध्यसमाजो ने कहा कि हम पुराण इतिहास को प्रमाण नहीं मानते हमारे मानने लायक प्रमाण दो बस अब क्या प्रमाण है कुछ नहीं शाबास अर्थिका है औं पुराणों का खण्डन रात दिन करती है आज उसको भी पुराणों के आंगे शिर भुकाना पड़ा हम पं े तुलसीराम जी को पुराण मानने का धन्यवाद देतेहुए यह भी पूछते हैं कि अब आगे को तो पुराणों को झूठ न कहोगे यदि झूंत कहो तो कण इन यहां भी भूँठही कहदो पुराणों के मानने से कुछ आनन्द हुआ किन्तु उससे शतगुणा दुःखभी हुआ है क्योंकि पंडित तुलसीरामजी ने यहां पर देदों को तिलाञ्जलि देकर पुराणों को स्वतः प्रमाण माना है।

यदि एं० तुलसीराम चेदों को प्रमाण मानते हैं तो घेद से ब्रह्मादि ईश्वरावतार सिद्धि होते हैं, ब्रह्मावतार देखिये—

## यो देवेभ्य आतपतियोर्देवानां पुरोहितः। पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये।।

यजुर्वेद ३१। २०

(यः) जो (देवेभ्यः) देवताओं के लिये (आतपित ) तपता है (यः) जो (देवानाम्) देवताओं के (पुरः) पहिले (हितः) स्थित या और (यः) जो (देवेभ्यः) देवताओं से (पूर्वः) पूर्व (जातः) मकट हुआ (तरमैं) जस (हवाय) तेजवाले (ब्राह्मये) ब्रह्माके लिये (नमः) नमस्कार है।

कहिये वेद में ब्रह्मा का अवतार है या विद्वान् महाशय है इस मंत्र के इसी अर्थ की उब्बर और महीधरजी ने मान कर ब्रह्मा अवतार बतलाया है "तहण्डममबह्मेम्" इस श्लोक में मनुने ब्रह्मा का अवतार माना "ब्रह्मादेवानां प्रथमः संबम् । विश्वस्य कत्तां भुवनस्य गोप्ता" यह मुण्डकोपनिषद ब्रह्मा को ईश्वर का अवतार मानता है इत्यादि बीसियों प्रमाण ब्रह्मा अवतार में मौजूद हैं जिसको देखना हो हमारे बनाय "अवतार" नामक पुस्तक में देखे किन्तु आज पं० तुलसीराम इन सब ब्रन्थों को प्रमाण कोटो से निकालते हैं क्योंकि यदि इनको प्रमाण मानलें तो पूर्व महाशयवाला लेख रसातल को चला जावे। मुझे हँसी आती है इस द्यानन्दी धर्म पर, यह धर्म है या बच्चों का खेल, चाहे जैसा मान बैठे, पुराणों को मानकर वेद कोही तिलाञ्जलि देवी। पुराण आज क्यों माने इस कारण से कि उनसे ब्रह्मादि पूर्वज महाशय सिद्ध होजावेंगे किन्तु पुराणों के मानने पर भी तो ब्रह्मादि पूर्वज महाशय सिद्ध होजावेंगे किन्तु पुराणों के मानने पर भी तो ब्रह्मादि पूर्वज महाशय न ठहरेंगे ये वेद और पुराण सभी में ईश्वरावतार रहेंगे।

the later than the same that the same of the same of

AND STATE OF THE PARTY OF THE P

AND ASSESSED TO SELECT THE SECOND SECOND SECURITY.

the state of the state of the state of the state of

A STATE OF THE SECOND PROPERTY OF THE

हमको इस बात की आवश्यकता न थी कि पुराण का प्रमाण दें किन्तु आज समाज पुराणों को प्रमाण मानती है और पं० तुलसीराम पुराणों से ब्रह्मा को पूर्वज महाशय बतलाते हैं अतएव हम उन्हीं के स्वतः प्रमाण पुराण का प्रमाण देते हैं पहिये-

## यस्याम्भ्सि शयानम्य योगनिदाविनत्वतः। नाभिहदाम्बजादासीद्ब्रह्मा विश्वसृजांपतिः॥

(श्रीमद्भागवत)

योगनिदा का आश्रय टेकर जल में शयन करने वाले ब्रह्म के नामि से कमल हुआ और उससे समस्त विश्व का और विश्व रचने वालूं का पति ब्रह्मा प्रकट हुआ और भी—

## योत्रह्मासतुवैविष्णुर्योविष्णुःसमहेश्वरः। एकाम् तित्रयोदेवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥

(हरवंश)

हमने तो ब्रह्म .... १ वरावतार होने का प्रमाण दे दिया यदि आर्यसमाज इतने प्रमाणों में संतुष्ट न हो तो और भी सी दो सी प्रमाण दिये जा सकते हैं और काम पड़ने पर हम देंगे किन्तु पं व तुल्लीराम ने जो कहा कि ये पूर्वज महाराय थे सत्य पर पानी फेरकर द्यानन्द के मिथ्या लेख की साक्षी दे दी क्या पं तुलसीरामजी इस का भी प्रमाण देंगे पंडितजी तो क्या समस्त समाजी भी खोज कर तब भी इनके पूर्वज महाशय विद्वान् होने का पता न चलेगा। अजी भाई साहब कुछ सोच विचारकर लिखा करो इतना अंधेर मत करो कि दयानन्द की गापों में प्रमाण मिले हर्गिज एक भी प्रमाण न मिलेगा और सर्वदा के लिये आर्यसमाज के महर्षि की असत्यता की पताका फहराती ही रहेशी।

यदि इतने पर भी ..... अना य देने का साहस करे तो फिर बतलावे कि ब्रह्मा किसके पुत्र थे इनके के भाई थे ये किस गुरुकुल में पढ़े थे और किस ज़माने में हुए और किसके यहां व्याहे थे ? वास्तविक में यह लेख तो स्वामीजी ने भंग की तरंग में ही लिखा था।

अब पं० तुलसीरामजी कहते हैं ब्रह्मारूप हो कर, यह तो अक्षरों का अर्थ नहीं कहां से लाये लाये कहां से वेद से क्या पं० तुलसीरामजी "विश्वस्य कर्त्ता भुवनस्य गोप्ता" आदि श्रुतियों को मूल गये ब्रह्मा विष्णु कह होकर वहीं तिराकार ब्रह्म संसार की रचना पालना संहार करते हैं यह तो वेदशास्त्र सिद्ध है एक जगह नहीं हजारों स्थान में मिलेगा जब वेदशास्त्र में मौजूद है किर शंका कैसी, क्या आज समाज वेदशास्त्र का एक अक्षर भी न मानेगी ?

किर पं तुलसीर। मजी कहते हैं कि कभी वाल्यावस्था में मंग पी ली होगी और वह पौराणिकों की कृपा है। पं० जी महाराज वाल्यावस्था तक नहीं हुका भंग का तो स्वामीजी मृत्यू === ः श्रीक करते रहे यहां पर पौराणिकों से घणा की गई है हम यह पूछते हैं कि यह भी कुछ लायकी या दिइता है कि अपने बजगों को नफरत की दृष्टि से देखना फिर कौन से पुराण में भंग पीना लिखा है किर यह भी किस पुराण में किस स्थान में लिखा है कि पार्वतीजी ने १२ वर्ष घोटी फिर भी फोक बाकी रहा। ऑर्यसमाज को सनातनधर्म में कहीं त्रियां तो मिलतीं नहीं फिर क्या करे हारकर अठेही कलक्क लगाने लगती है क्या आर्यसमाज बारह वर्ष भंग पीलना पुराणों में दिखलाकर पं॰ तुलसीराम के लेख की सत्य करेगी ? भला समाज में यह शक्ति कहां इसमें ती भढ़े कलंक लगाने की ही शक्ति है और कुछ नहीं इसकी एं तुलसीरामजी लिखते हैं कि ब्रह्मा विष्णु पूर्व गुजरे महाशयों का नाम था इसकी तो सभी जानते थे किन्त यह नहीं जानते थे कि ये जाम ईश्वर के भी है यहां पं व तुलसीरामजी ने गजब कर दिया: इन्होंने सनातनधर्मियों को भी वैसाही समझा कि जैसे आर्यसमाजी। आर्यसमाजियों का यह अटल नियम है कि वे सनातनधर्म के प्रन्य तो क्या आर्यसमाज के प्रन्यों को भी नहीं देखते जो चित्त में आता उसकी चैसाही मान लेते हैं ये लोग अपने मन की कल्पना को ही वेद मानते हैं यदि यह स्वामी द्यानन्द के ही प्रत्यों की देखलें तो किर ये आर्यसमाजी नहीं रहसकते क्योंकि स्वामी द्यानन्द के प्रन्थों में मृतक पितरों का श्राद्ध तर्पण और ओखली मुसल आदि मुर्तियों का पूजन और ईश्वर की साकार बनाकर घोड़ों की छीद भी उसी से बिनवाई है ईश्वर को शरीरी भी माना है यदि ये बाते विस्तार पूर्वक देखनी हो तो हमारी बनाई "मूर्तिपूजा" तथा "श्राद्व" और "अवतार" की

The Williams

पुस्तक मँगाकर देखें समाजी अपनी पुस्तकों से इतने अनिमन्न हैं कि कोई सी में एक अपनी पुस्तकों के सिद्धान्तों को नहीं जानता और इसी कारण से ये आर्थसमाजी बने रहते हैं यह बात हमहीं नहीं छाछा छाजपतराय ने भी छिखी है कि जो मनुष्य प्रमाज ने स्नातनधर्मियों को भी अनिमन्न समझा है किन्तु यह बात नहीं है सनातनधर्मी देदों से अभिन्न हैं वे जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु छुद्र कोई पूर्वज महाशय नहीं हैं किन्तु ईश्वर का अवतार हैं जो वेद नहीं जानता वह पुराण सुनता है कि ब्रह्मा विष्णु छुद्र ये तो साकार ईश्वर हैं, जिसकी पहुँच पुराणों तक नहीं है वह भाषा के पुस्तक विधामसागर समायण आदि पढ़ते हैं कि ब्रह्मादि निराकार ब्रह्म के स्वरूप हैं, जो बिलकुछ नहीं पढ़े वे रामलीला देखकर ही जान जाते हैं किर नहीं मालम पं जुलसीराम ने न जानना क्यों लिखा अनुमान से दोही बात मालूम होती हैं कि या तो सनातनधर्मियों को समाज के घाट उतारा और नहीं तो पक्षपात ने मुला दिया।

पं० तुललीराम यह भी कहते हैं कि मा बाप से मनुष्यों का उत्पन्न होना यह स्टिष्टि के बाद का नियम है सिष्टि के आरम्म का वही नियम है जो स्वामीने माना अब यदि हम यह पृछ बैठें कि इसमें प्रमाण दो बस अब क्या था अब वेद स्मृति को उठाकर रखदेंगे और दो दो बात मनगढ़न्त करेंगे यहां पर वेद के प्रमाण को न छुवेंगे स्वामी दयानन्द ने जैसा सत्यार्थप्रकाश में िख्ला वैसाहो पं० तुलसीराम ने भास्करप्रकाश में लिख दिया परन्तु एक बात का फर्क रह गया वह यह है कि स्वामी दयानन्द ने यजुवेंद के नाम से एक मंत्र "ततो मनुष्या अजायन्त" लिख दिया किन्तु पं० तुलसीराम ने नहीं लिखा सम्मव है कि वह भी इसी मंत्र से काम चलावेंगे सला जो वेद के नाम से मूठ मंत्र लिखदे उस से कोई कैसे जीत सकेगा किन्तु इस दयानन्द के उस मंत्र को छोड़कर जिसके लिखे लिखा है स्वतः प्रमाण वेद में अन्य प्रमाण तीन काल में न मिलगा जब वेद में इसका प्रमाणही नहीं किर पं० तुलसीराम के इस लेख को समाजी कैसे मानेंगे क्योंकि इनका तो यह दावा है कि हम सब काम वेद से ही मानते हैं। पाठकवर्ग इस लेख में कैतल्योपनिषद का स्वतः प्रमाण मानना तथा ब्रह्मा विष्ण इद का ईश्वरातार होना

पुस्तक मँगाकर देखें समाजी अपनी पुस्तकों से इतने अनिमन्न हैं कि कोई सी में एक अपनी पुस्तकों के सिद्धान्तों को नहीं जानता और इसी कारण से ये आर्यसमाजी बने रहते हैं यह बात हमहीं नहीं लाला लाजपतराय ने भी लिखी है कि जो मनुष्य प्रमाज ने कि जो भी अनिमन्न है वही आर्यसमाज का द्वेषी है पंत्र तुलसीराम ने सनातनधर्मियों को भी अनिमन्न समझा है किन्तु यह बात नहीं है सनातनधर्मी देदों से अभिन्न हैं वे जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु इद कोई पूर्वज महाशय नहीं हैं किन्तु ईश्वर का अवतार हैं जो वेद नहीं जानता वह पुराण सुनता है कि ब्रह्मा विष्णु इद ये तो साकार ईश्वर हैं, जिसकी पहुँच पुराणों तक नहीं है वह भाषा के पुस्तक विश्वामसागर समायण आदि पढ़ते हैं कि ब्रह्मा दिल्ला के स्वकर हैं, जो बिलकुल नहीं पढ़े वे रामलीला देखकर ही जान जाते हैं किर नहीं मालम पंत्र तुलसीराम ने न जानना क्यों लिखा अनुमान से दोही बातें मालूम होती हैं कि या तो सनातनधर्मियों को समाज के घाट उतारा और नहीं तो पहरात ने मुला दिया।

पं० तुलसीराम यह भी कहते हैं कि मा बाप से मनुष्यों का उत्पन्न होना यह स्टिष्ट के बाद का नियम है स्टिष्ट के आरम्म का वही नियम है जो स्वामीने माना अब यदि हम यह पूछ बैठें कि इसमें प्रमाण दो बस अब क्या था अब वेद स्मृति को उठाकर रखदेंगे और दो दो बातें मनगढ़न्त करेंगे यहां पर वेद के प्रमाण को न छुवेंगे स्वामी दयानन्द ने जैसा सत्यार्थप्रकाश में िख्ला वैसाही पं० तुळसीराम ने भास्करप्रकाश में लिख दिया परन्तु एक बात का फर्क रह गया वह यह है कि स्वामी दयानन्द ने यजुवेंद के नाम से एक मंत्र "ततो मनुष्या अजायन्त" लिख दिया किन्तु पं० तुळसीराम ने नहीं िळखा सम्भव है कि वह भी इसी मंत्र से काम चलावेंगे सळा जो वेद के नाम से मूठ मंत्र िळखें उस से कोई कैते जीत सकेगा किन्तु इस दयानन्द के उस मंत्र को छोड़कर जिसके छिये िल्ला है. ज्यान पता है स्वतः प्रमाण वेद में अन्य प्रमाण तीन काळ में न मिलेगा जब वेद में इतका प्रमाणही नहीं किर पं० तुळसीराम के इस छेख को समाजी कैसे मानेंगे क्योंकि इनका तो यह दावा है कि हम सब काम वेद से ही मानते हैं। पाठकवर्ण इस छेख में कैतल्योपनिषद का स्वतः प्रमाण मानना तथा प्रहा। विष्ण इद का ईश्वरातार होना

सिद्ध होगया साथही साथ यह भी सिद्ध होगया कि ब्रह्मादि पूर्व महाशय नहीं थे और व्याज में समाज का पुराणों को मानना और भंग पोसना आदि सनातनधर्म को भूठे कलंक लगाना भी सिद्ध है अब देखिये इसके ऊपर किसी समाजी की लेखनी उठती है या मोनवत का धारण होता है।

मित्रादि देव निर्णय

दयानन्द तिमिरभास्कर पृष्ठ २ दिप्पणी—

ये मित्रादि शब्द पृथक दवतात्रों के वाचक हैं इसमें प्रमाण ''महित्रीणामनोस्तुयुच्मित्रस्यार्थम्णः ॥ दुराधर्षे वहणस्य यज्ञः धा० ३ मं० ३१ ग (मित्रस्य) प्राणवृत्ति और दिवस के अधिष्ठात्री देवता भित्र (अर्घम्णः) चत्र वा सूर्य के अधिष्ठात्री श्चर्यमा देवता (वरुणस्य ) अपान और जलों के अधिष्ठात्री देवता वरुण (त्रीणाम) इन तीनों देवतात्रों से सम्बन्ध रखनेवाजी (महि) बड़ी (युच्चम्) कान्तिमान् सुवर्णादि द्रव्यों से युक्त (दुराधर्षम्) तिरस्कार पाने को श्राशक्य (श्रवः) पालना वा रचा ( अस्तु ) हम को प्राप्त हो इससे अगले मंत्र में लिखा है "तेहि पुत्रासो अदिते:प्रजीवसेमन्यीय । ज्योतिर्यञ्छन्त्यज स्रम्।। यजु० अ०३ मं० ३३" यह तीनों देवता अदिति के पुत्र हैं यजमान को अखरड तेज और दीघीयु देते हैं द्यानन्द ने अपने वेद्भाष्य में मित्र का प्राणवायु अर्घमा का सूर्यलोक वदण का जल अर्थ किया है प्राचीन अर्थों में इनके अधिष्ठात्री देवता लिखे हैं इससे मित्रादिक ईश्वर से भिन्नही देवता हैं श्रीर यच्छिति देते हैं यह बहुवचन है इससे सत्यार्थप्रकाश का अर्थ जो स्वामीजी ने किया है वह अशुद्ध ही है।

भास्करप्रकाश पृ० ९ टिप्पणी-

द् ति मा पृष्ठ २ में यज् । ३। ३१ व ३३ के प्रमाण से मित्रादि ३ देवता लिय हैं सो तो प्रकरण में स्वामीजी श्री प्रकरणादि का नाम मानते हैं किन्तु स्वामीजी कृत ईरवरार्थ में शंकरभाष्य सहित वेदान्तसूत्र १।१।२२।२३।२८ तथा १।२।६।२४।२८।२४।२८।४० और इनका शारीरिक भाष्य भामतीरत्नप्रभा और न्यायनिर्णय सब एक स्वर से "न देवता भृतंच" का व्याख्यान करके देवतार्थ का निषेध करते हैं विस्तार से हमारा बनाया वेदान्त भाष्य देखिये।

मीक्षा - वेद में यह नाम देवताओं के हैं चाहे किसी भी प्राचीन भाष्य को देख लें (यजुर्वेद अ०३ मं०३३ के मूल में जीव से ज्योतिः ''ये च्छिन्ति' लिखा है जिसका भाषा यह है कि यह देवता मनुष्य को वीने के लिये तेज देते हैं यदि इस मंत्र में इन नामों से ईश्वर का ग्रहण हरोंगे तो यच्छन्ति किया बहुवचनान्त होने से कर्त्ताओं की संख्या भी बहुत होगी फल यह निकलेगा कि बजाय एक ईश्वर के समाज को बहुत से हश्वर मानने पहुँगे इस भय से घबराकर स्वामी द्यानन्द्जी इस मंत्र के अर्थम इन्हीं नामों से ईश्वर का प्रहण नहीं करते जब इन नामों से स्वामी दयानन्दजी ही ईश्वर का ग्रहण नहीं करते किन्तु ईश्वर से भिन्न देवताओं का करते हैं फिर यह कहना कि स्वामी द्यानन्द के सिद्धान्त का स्वामी द्यानन्द ने ही सकनाचर कर दिया क्या कुछ दूषित है स्वामी द्यानन्दजी यहां पर अधिष्ठात् देवताओं का ग्रहण इस भय से नहीं करते कि देवयोनि सिद्ध हो जावेगी किन्त्राण सुर्येलोक पवन तथा जल अर्थ करके इन्हीं को देवता मानते हैं अब दोष इस अर्थ में यह आवेगा कि यह में उन देवताओं के स्थान में सूर्य आदि का पूजन समाज को करना पड़ेगा बस मुर्तिपूजा वेद में नहीं है स्वामोजी के इस सिद्धान्त का खंडन यहां पर ही हो गया है।

स्वामी द्यानन्दजी ने तो जो कुछ लिखा था वह लिखा ही था किन्तु पं० तुलसीरामजी यहां पर मज़ा कर गये आपने यहां पर वेद को तिलाञ्जलि देदी पंडित ज्वालाप्रसादजी के दिये वेदमंत्र को छोड़ कर उसका कुछ भी उत्तर न लिख कर एक दौड़ वेदान्तदर्शन के भाष्यों पर लगाई है। आप लिखते हैं कि वेदान्त दर्शन के शारीरिकमाध्य भामतीरत्नप्रभा न्यायनिर्णय में इन नामों से इश्वर का परही टपक गई पं॰ तुलसीरामजी ने देखा कि वेद के मानने से स्वामी दयानन्द का सिद्धान्त ऐसा जाता है कि जैसे वानरों के शिर से सींग, इसलिये वेद की छोड़ कर वेदान्तदर्शन के टीकाओं की शरण ली इस स्थान में पंडित तुलसीराम वेद को प्रमाणकीटों से निकालते हैं और वेदान्त दर्शन के टीकाओं को प्रमाण कोटी में रखते हैं ऐसी २ हालतों को हो देख कर संसार कहता है कि वास्तविक में समाज वेद का एक अक्षर भी नहीं मानतों है, किन्तु वेद के नाम का वाय-बेला मनाकर अँगरेजी शिक्षा के निकाल के तरफ ले जा रही है।

प्रथम तो आर्यसमाज देदान्तदर्शन को ही स्वतः प्रमाण नहीं मानती फिर उसके भी टीकाओं पर घावा लगाना कितनो सत्यता लिये है इसका निर्णय समाज पर ही छोड़ता हूँ। क्यों साहब क्या शारीरिकभाष्य को समाज प्रमाण मानती है यदि कही कि हां मानती है तो हम पंछते हैं कि उस शारीरिक भाष्य में लिखी जीव ब्रह्म की एकता समाज को मंज्र है इसका क्या जवाब है ? इसको सुनते हो समाजी कह उठाते हैं कि शारीरिकमाध्य किसी ऋषि महर्षि का लिखा नहीं कि जिसको समाज प्रमाण मान छे वह तो शंकर छिखित है वह प्रमाणिक नहीं हो सकता अच्छा अब यह मानलो कि समाज शारीरिक भाष्य को प्रमाण नहीं मातती जब कि समाज शारीरिकभाष्य को प्रमाणिक कहीं नहीं मानती तो फिर पं॰ तुलसीराम ने किस प्रमाण से शारीरिकमान्य को चेद से बड़ा माना कोई इसका उत्तर है इसको दूसरी मांति से यो समझ सकते हैं कि फर्ज करो कि कोई समाजी पं० तुलसीराम के पास आया और उसने यह प्रश्न किया कि स्वामी द्यानन्द ने जो "शक्रो मित्रः" इस मंत्र में मित्रादि नामों से ईश्वर का ग्रहण किया इसमें क्या प्रमाण है एं० तुलसीराम ने उत्तर दिया कि वेदान्तदर्शन के शारीरिकमाध्य और भामतीरत्नप्रमा न्याय-निर्णय इन टीकाओं में लिखा है कि इन नामों से ईश्वर का ग्रहण होता है इसको सुनकर समाजी हँसा और हँस कर कहा कि ये तो चारों ही टीका अप्रमाणिक हैं इनको समाज प्रमाण नहीं मानती स्वामीजी ने सत्यार्थप्रकाश में तृतीय समुल्लास पठनपाठन विधि में साफ लिखा है कि वेदान्त दर्शन पर वात्सायन और बौधायन मुनि कृत भाष्य पढ़ पढ़ाव वैदान्तदर्शन के इन दो दीकाओं को छोड़कर रोष सब टीकाओं को स्वामीजी ने जालग्रन्थ माना है स्वामीजी जिन् श्रंथों का पठनपाठन भी रोकते हैं उनको आप प्रमाणकोटी में देते हैं मालूम होता है कि आप इस विषय में वैदिक प्रमाण नहीं दे सकते केवल टालना चाहते हैं और अब हम प्रमाण देते हैं कि देवताओं का ग्रहण इन नामों से होता है इसके लिये आप यजुर्वेद अ०३ मं०३३ पर द्यानन्द कृत माध्य देखें इस भाष्य में इन नामों से ईश्वर से मिन्न देवताओं का ग्रहण किया है बस अब पं० तुलसीरामजी की चाल बन्द अब कुछ भी उत्तर नहीं देसकते पं० तुलसीराम ही पर क्या निर्भर है यदि इसके उत्तर को खोज में समस्त आर्यसमाज लगे और बराबर दशपांच हजार वर्ष लगी रहे तब भी तो इसका उत्तर नहीं मिल सकता।

पं० तुलसीरामजी इसको अच्छी प्रकार जानते हैं कि समाज के कपोल किएत सिद्धान्तों में से किसी में भी वेद प्रमाण नहीं है इतना समझ कर भी उसी महाअन्धकार में पड़े हैं यही शोक है और इन शारीरिकमाध्य आदि में भी इन नामों से ईश्वर का ग्रहण करना कहीं नहीं छिखा बिना छिखे भी पं० तुलसीरामजो का लिख देना इसकी निरी गण को छोड़ कर और क्या कह सकते हैं मित्रादि देवताओं के नाम हैं ईश्वर के नहीं इसके लिये में समाज की ऐसा प्रमाण देता हूं कि फिर समाज को कुछ उजही न रहें और वास्तविक में समाज को वही प्रमाण देना ठीक है कि जिस को समाज मानले और किर लेखनी उठाने का परिश्रम भी ने करना पड़े स्वामी दयानन्दकृत संस्कारविधि के नामकरण प्रकरण में हवन करते हुये "ओ३म् प्रतिपदे स्वाहा" "ओ३म् अध्वन्ये स्वाहा" इन आहुतियों पर स्वामी दयानन्दजी अपनी लेखनी से दिज्यणी में लिखते हैं कि तिथि देवताः १ ब्रह्मन् २ त्वष्ट ३ विष्णुः ४ यम ५ सोम ६ कुमार ७ मुनि ८ वसु ९ शिव रे० धम ११ छद्र १२ वायु १३ काम १४ अनन्तं १५ विश्वे देव ३० पितर ये इतने देवता तिथियों के स्वामी लिखकर इसके आगे दयानन्द जी नक्षत्रों के देवता छिखते हैं पढ़िये नक्षत्र देवता अश्वनी-अश्वी। भरणी-यम । कृतिका-अन्त । रोहिणी-प्रजापति । मगशिर-सोम । आर्द्रा-दृ । पुन-र्घसु-अदिति । पुष्य-बृहस्पति । अश्लेषा-सर्प । मघा-पितः । पूर्वाफाल्ग्णि-भग । उत्तराफारगणि-अर्थमन् । हस्त-सचित् । चित्रा-त्वष्ट् । स्वाति-वाय । विशाखा-इन्द्राग्नी । अनुराधा-मित्र । उपेष्ठा-इन्द्र । मूळ-निर्ऋति । पूर्वा षाढ़-अप्। उत्तराषाढ़-विश्वदेवा। अवण-विष्णु । धनिष्ठा-वसु । शतिमषज- वंदण । पूर्वीमाद्रपद-अजपाद । उत्तरामाद्रपद-अहिर्वृध्न्य । रेवती-पूषन । स्वामी द्यानन्दजी ने जो ये तिथि और नक्षत्रों के देवता छिखे इनमें "राष्ट्रो मित्रः" मंत्र के कहे समस्त देवता आगये यहां पर समाज इनके नाम पर आहुति देती है और उस मंत्र में इनसे कल्याण की प्रार्थना की है हम देद और स्वामी द्यानन्द जी दोनों का सिद्धान्त छिख चके कि इन नामों से देवताओं का ग्रहण होता है निर्णय-(इन्साफ) के छिहाज स अब समाज को यह मान छेना चाहिये कि वास्तविक में इन नामों से देवताओं का ग्रहण होता है और "राष्ट्रो मित्रः" इस मंत्र के अर्थ में स्वामी द्यानन्द ने जान बूझकर भूल की है यह कैसी आर्यसमाज है जो बेद और स्वामी द्यानन्द के छेख दोनों को ही भूठ मानती है।

यदि चेद को समाज न मानै तो न सही किन्तु स्वामी दयानन्द के लेख को तो माने, माने तो तब जब कि समाज वेद या स्वामी द्यानन्दजी के देख को कुछ महत्त्व की दृष्टि से देखती हो वह तो अंग्रेजी सिद्धान्तों में वँधगई कि मन्द्य से भिन्न देवता होते ही नहीं अब स्वामोजी कहें चेद कहें सब चिल्लाव किन्त समाज एक न सुनेगी यदि ऐसा हो है तो फिर स्वामी द्यानन्दजी को सहिषे पदवी नहीं देनी थी कर है .... के केल सहिष हैं कि जिनकी एक भी वात आर्यसमाज नहीं मानती और बात २ में स्वामी द्यानन्द के हेख की सत्यता पर कुठार चलाती है समाज मानै या न माने किन्तु समझनेवाले ताड़ गये कि कुछ दाल में काला जरूर है इन नामों से जो देवताओं का प्रहण है उसके खण्डन करने की शक्ति आर्यसमाज में न थी न है और न आगे को हो सकती है रहे तुलसीराम पं० तुलसीरामजी देवयोनि को ऐसी गपड़चौथ में मिलाते हैं कि जिसका पताही नहीं चलता आप कहते हैं कि देवता तो स्वामीजी ने भी माने हैं कीन माने हैं जल पवन सूर्य हम पं० तुलसीराम से यह पूछते हैं कि तुम क्यों डरते हो तुम तो चैतन्य देवता मान चुके हो पते के लिये नीचे देखिये वेद्प्रकाश वर्ष १ मास ५ पृ० ७३ जब कोई पुरुष संन्यास धारण करके मोक्ष के लिये प्रयत्न करता है तो पूर्व आश्रम में जिन नेनों कर वह यजन करता रहा है वे मुंह लगाये देवता उस के चतु रसना आदि इन्द्रियों में उस २ की शक्तिकप से बैठे हुये बड़े २ विध्न करते हैं और कितनों को तो फिर अपनी ओर खींच छेते हैं यह लेख एं० तुलसीराम की लेखनी का है इसमें एं० तुलसीरामजी ने देवताओं

को चैतन्य माना या जब इसका निर्णय पाठकों पर छोड़ता हूँ अब हम इतना और लिखना चाहते हैं कि पं तुलसीरामजी इधर उधर क्यों भागते हैं "शक्तों मित्रः" इस मंत्र के ही अर्थ को क्यों नहीं देख छेते कि इसके अर्थ में ईश्वरका ग्रहण है या अधिष्ठात देवों का इस मंत्र के किसी भी भाष्य को देखलें सभी भाष्यों में अधिष्ठात देवों का ग्रहण है यदि आप सब भाष्यों को नहीं देख सकते थे तो शंकरभाष्य को ही देख छेते जब सभी भाष्यों में अधिष्ठात देवों का ग्रहण है तब फिर वहां पर ये नाम ईश्वर के कैसे मान छिये जावें।

## ईश्वरं के सौ नाम।

- w ... ( ) 60

सत्यार्थप्रकाश-

(अत सातत्यगमने) इस घातु से "त्रात्मा" शब्द सिद्ध हाता है ं योऽतति व्याउनोति स श्रात्मा भनो सब जीवादि जगत् में निरन्तर व्यापक होरहा है "परश्चासावात्मा च य आत्मभ्यो जीवेभ्यः सूचमेभ्यः परोऽतिसूच्मः स परमात्मा" जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट और जीव प्रकृति तथा आकाश से भी अतिसूच्या और सब जीवों का अन्तर्यामी आत्मा है इस से ईश्वर का नाम 'पुरमात्मां। है । सामध्येवाले का नाम ईश्वर है 'य ईश्वरेष समर्थेष पर्मः श्रेष्ठः स पर्मेश्वरः जो ईश्वरों अर्थात् समर्थों में समर्थ, जिसके तुल्य कोई भी न हो उस का नाम "प्राप्तेश्वर" है। पुञ् अभिषवे, षङ (पाणिगर्भविमोचने) इन धातुओं से "सिवता" शब्द सिद्ध होता है "अपिषवः पाणिग्रभविमोचनं चोत्पादनम्। यश्चराचरं जगत् सुनोति स्रते चोत्पादयति स सविता परमेश्वरः " जो सब जगत् की उत्पत्ति करता है इसलिये परमेश्वर का नाम "सविता" है। (दिवु क्रीड़ाविजिगीषाच्यवहारद्युतिस्तुतिमोदमदस्व प्नकान्तिगतिषु) इस धातु से "देव" शब्द सिद्ध होता है (क्रीड़ा) जो शुद्ध जगत को क्रीड़ा कराने (विजिगीषा) धार्मिकों को जिताने की इच्छायक्त (व्यवहार) सब की चेष्टा के साधनोपसाधनों का दाता (युति) स्वयंपकाश स्वरूप सब का प्रकाशक (स्तुति) प्रशंसा के योग्य (मोद) आप आनन्द स्बरूप और दूसरों को आनन्द देनेहारा (मद) मदोन्मत्तों का तादनेहारा अद्यते जित्त च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते ॥ १ ॥ अहमन्न-महमन्नमहमन्नम् ॥ अहमन्नादोहमन्नादोहमन्नादः ॥ २ ॥ तैति ० उपनि० । अनुवाक २ । १० ॥ अत्ताचराचरप्रहणात् ॥ वेदान्त दर्शने । अ० १ । पा० २ । सू० ६ ॥

जो अवको भीतर रखने सबको ग्रहण करने योग्य चराचर जगत का ग्रहण करने वाला है इससे ईश्वर के 'श्रन्नः' 'श्रन्नाद'' श्रीर 'श्रिता'' नाम हैं। श्रीर जो इसमें तीन बार एउं है सो श्रादर के लिये है जैसे गूलर के फल में कृमि जत्पन्न होके उसी में रहते श्रीर नष्ट हो नाते हैं वैसे परमेश्वर के बीच में सब जगत की श्रवस्था है। (वस निवासे) इस घात से ''वसु'' शब्द सिद्ध हुश्रा है। ''वसन्ति भूतानि यस्मिन्नथवा यः सर्वेषु वसित स बसुरीश्वरः'' जिसमें सब श्राकाशादि भूत बसते हैं श्रीर जो सब में वास कर रहा है इस लिये उस परमेश्वर का नाम ''वसु'' है ( रुदिर श्रश्रुविमोचने ) इस घात से ''णिच्" मत्यय होने से ''रुद्र'' शब्द सिद्ध होता है। ''यो रोद्या यत्यन्यायकारिणो जनान स रुद्र'' जो दुष्टकर्म करनेहारों को रुलाता है इस से उस परमेश्वर का नाम ''रुद्र'' है।

यन्मनसा ध्यायति तदाचा वदति यदाचा वदति तत् कर्मणा करोति यत् कमणा करोति तदिभसम्पद्यते॥

यह यजुर्वेद के ब्राह्मण का वचन है। जीव जिसका मनसे ध्यान करता इसको वाणी से बोलता जिसको वाणी से बोलता इसको कर्म से करता जिसको कर्म से करता इसीको पाप्त होताहै। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जब दुष्ट कर्म करनेवाले जीव ईश्वर की न्यायरूपी व्यवस्था से दु:ख-रूप फल पाते तब रोते हैं और इसी प्रकार ईश्वर उनको हलाता है इसलिये परमेश्वर का नाम "रुद्र" है।

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः। ता यदस्यायनं पूर्व तेन नारायणः स्मृतः॥ NAME OF THE PERSON OF THE PERS

THE STATE OF THE PARTY HAD THE SERVE THE THE

the state of the s

जल श्रीर जीश्रों का नाम नारा है वे श्रयन अर्थात् निवासस्थान हैं जिसके इसलिये सब जीओं में च्यापक परमात्मा का नाम "नारायण" है। (चिद् आहारे) इस पातु से "पद्म शब्द सिद्ध होता है। "यश्चंदति चन्दयति वा स चन्द्रः जो आनन्द स्वरूप और सब को आनन्द देनेवाला है इसलिये हैरवर का नाम "चन्द्र" है। (मिंगि गत्यर्थक) इस घातु से "मंगेरलच्" इस सूत्र से "मङ्गल" शब्द सिद्ध होता है "यो मङ्गति मङ्गयति वा स मङ्गलः" जो त्र्याप मङ्गलस्वरूप अरोर संब नीवों के मङ्गल का कारण है इसलिये उस पर्येश्वर का नाम "मङ्गल" है। (बुध अवगमने) इस धातु से "बुध" शब्द सिद्ध होता है "यो बुध्यते बोधयति वा स बुधः" जो स्वयं बोधस्वरूप और सब जीवों के बोध का कारण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "बुध" है। "इहस्पति" शब्द का अर्थ कह दिया। (ईशुचिर् पूतीभावे) इस घात से "घक्र" शब्द सिद्ध हुआ है 'यः शुच्यति शोचयति वा स शुक्रः"। जो अत्यन्त पवित्र और जिसके सङ्गले जीव भा पावत्र हाजाताहै इसलिए ईश्वर का नाम 'शक्र है। (चर गतिमन्धणयोः) इस धातु से 'शनैस् अव्यय चपपद होने से ''शनैश्चर" शब्द सिद्ध हुआ है ''यः शनैश्चरति स शनैश्चरः" जो सब में सहज से पाटत धैर्यवान् हे इससे इस परमेश्वर का नाम "शनैश्चर" है। (रह त्यागे) इस घातु से ''राहु" शब्द सिद्ध होता है ''यो रहति परित्यंजित दुष्टान राहयति त्याजयति वा स राहुरीश्वरः जो एकान्त स्वरूप जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं जो दुष्टों को छोड़ने और अन्य को छुड़ानेहारा है इससे परंमेश्वर का नाम ''राहु" है। (कित निवासे रोगापनयने च) इस घातु से केतु शब्द सिद्ध होता है "यः केतयति चिकित्सति वा स केत्रीश्वरः" जो सब जगत् का निवासस्थान सब रोगों से रहित और मुमुचुओं को मुक्ति समय में सब रोगों से छुड़ाता ह इसालय उस परमात्मा का नाम 'केतु है। (यज देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु) इस धातु से "यज्ञ" शब्द सिद्ध होता है 'यज्ञो वै विष्णुः' यह ब्राह्मणग्रन्थ का वचन है। ''यो यजित विद्विद्धिरिष्यते वा स यज्ञ: ११ जो सब जगत् के पदार्थों को संयुक्त करता और सब विद्वानों का पूज्य है और ब्रह्मा से लेके सब ऋषि धुनियों का पूज्य था, है और होगा इससे उस परमात्मा का नाम ''यइ'' है क्यों कि वह सर्वत्रव्यापक है । (हु

दानादनयोः, आदाने चेत्येके) इस घातु से 'होता' शब्द सिद्ध हुआ है "यो जुहोति स होता" जो जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता और ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक है इससे उस ईश्वर का नाम "होता" है । (वन्ध बन्धने) इससे 'बन्ध्" शब्द सिद्ध होता है 'यः स्वस्मिन् चराचरं जगद्ध बध्नाति बन्धुवद्धमीत्मनां सुखाय सहायो वा वर्त्तते स वन्धुः" जिसने अपने में सब लोक लोकान्तरों को नियमों से बद्ध कर रक्खे और सहोदर के समान सहायक है रक्ता के अपना २ परिचि वा नियम का बल्लंघन नहीं कर सकते। जैसे भाता भाइयों का सहायकारी होता है वैसे परमेश्वर भी पृथिव्यादि लोकों के घारण रत्तण और सुख देने से "बन्धु" संज्ञक है। (पा रत्तरों) इस घातु से "पिता" शब्द सिद्ध हुआ है "यः पाति सर्वान् स पिता" जो सब का रत्तक जैसे पिता अपने सन्तानों पर सदा कुपालु हो कर खनकी खन्नति चाइता है वैसे ही परमेश्वर सब जीवों की उन्नति चाइता है इससे उसका नाम "पिता" है। "यः पितृणां पिता स पितामहः" है। जो पिताओं का भी पिता है इससे उस परमेश्वर का नाम ''पितामह" है। "यः पितामहानां पिता स प्रपितामहः" जो पितात्रों के पितरों का पिता है इससे परमेश्वर का नाम ''प्रिपतामह" है। ''यो मिमीते मानयति सर्वाञ्जीवान् स माता" जैसे पूर्वी कुपायुक्त जननी अपने सन्तानों का सुख और उन्नति चाहती है वैसे परमेश्वर भी सब जीवों की बढ़ती चाहता है इससे परमेश्वर का नाम ''माता'' है। (चर गृतिभन्नायोः) आङ्पूर्वक इस घातु से ''आचार्यः' शब्द सिद्ध होता है ''य श्राचारं ग्राहयति सर्वा विद्या वा बोधयति स आचार्य ईश्वरः" जो सत्य श्राचार का ग्रहण करानेहारा श्रीर सब विद्याओं की पाष्ति का हेतु होके सव विद्या पाष्त कराता है इससे परमेश्वर का नाम "आचार्" है। (गशब्दे) इस धातु से 'गुरु' शब्द बना है "यो धम्यीन् शब्दान् गृणात्युपदिशति स गुरुः ॥

स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनान्वच्छेदात्॥ योगसू० समाधि पादे सू० २६॥

जो सत्य वर्षपतिपादक सकत विद्यायक्त वेदों का उपदेश करता, सृष्टि की आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा और ब्रह्मादि गुरुखों का भी गरु और जिसका नाश कभी नहीं होता इस लिये उस परमेश्वर का नाम "गरु" है। (अज गतिचोपणयोः, जमी मादुर्भावे) इन घातुओं से "अन" शब्द बनता है ''योऽजति सृष्टिं मति सर्शन् पक्तत्यादीन् पदार्थान् मिन् ति जानाति वा कदाचित् न जायते सोऽजः जो सब पकृति के अवयव आका-शादि भत परमाणु श्रों को यथा योग्य मिलाता शरीर के साथ जीवों का सम्बन्ध करके जन्म देता और स्वयं कभी जन्म नहीं लेता इससे उस ईश्वर का नाम ''अज' है (बृहि रुद्धों ) इस घातु से ''ब्रह्मा' शब्द सिद्ध होता है ''योऽखिलं जगन्निमीयोन बृन्हति वर्द्धयति स ब्रह्माण जो सम्पूर्ण जगत् को रचके बढ़ाता है इसित्ये परपेश्वर का नाम "ब्रह्मा" है "सत्यं ज्ञानमननतंब्रह्म" यह तैत्तिरीयोपनिषद् का वचनहं "सन्ताति सन्तरतेषु सत्सु साधुतत्सत्यम् यज्जा-नाति चराऽचरं जगत्तज्ज्ञानम्। न विद्यतेऽन्तोऽविधर्मयीदा यस्य तदनन्तम्। सर्वे भ्यो बृहत्वाद् ब्रह्म" जो पदार्थ हों उनको सत् कहते हैं उनमें साधु होने से परमेश्वर का नाम सत्य है। जो चराऽचर जगत् का जाननेवाला है-इससे प्रमेश्वर का नाम ''ज्ञान" है। जिसका अन्त अविध मर्यादा अर्थात इतना लम्या चौड़ा, छोटा, बड़ा है ऐसा परिमाण नहीं है इसलिये परमेरवर का नाम "अनन्त" है। (बुदाञ्दाने) आङ्पूर्वक इस घातु से "आदि" शब्द ख्रीर नञ्पूर्वक "अनादि" शब्द सिद्ध होता है "यस्मात् पूर्व नास्ति परं चास्ति स आदिरित्युच्यते, न विद्यते आदिः कार्णं यस्य सोऽनादिरीश्वरः" जिसके पूर्व कुछ नहीं छोर परे हो इसको आदि कहते हैं, जिसका आदि कारण कोई भी नहीं है इसलिये परमेश्वर का नाम अनादि है (दुनदि समृद्धौ) आङ्पूर्वक इस धातु से 'आनन्द" शब्द वनता है 'आनन्दन्ति सर्वे मुक्ता यस्मिन् यद्वाः यः सर्वाञ्जीवानानन्द्यति स आनन्दः" जो आनन्दस्वरूप जिस में सब मुक्त जीव आनन्दको पाप्त होते और जो सब धर्मात्मा जीवोंको आन-न्दयुक्त करता है इससे ईश्वर का नाम "आनन्द" है। (अस भुवि) इस धातुसे "सत्" शब्द सिद्ध होता है "यदस्ति त्रिषु कालेषु न वाध्यते तत्सद्ध ब्रह्म" जो सदा वर्त्तमान अर्थात् भूत, भविष्यत्, वर्तमान कालों में जिसका बाघ न



हो उस परमेश्वर को ''सत्' कहते हैं। (चिती संज्ञाने) इस धातुसे "चित्" शब्द सिद्ध होता है "यश्चेतित चेतयति संज्ञापयति सर्वान् सज्जनान् योगि-नस्तचित्परं ब्रह्म" जो चेतनस्वरूप सब जीवों को चिताने श्रीर सत्याऽसत्य का जनाने हाराहै इसि लिये उस परमात्मा का नाम चित्है इन तीनों शब्दों के विशोषण होनेसे परमेश्वर को "सचिदानन्दरवरूप" कहते हैं। "या नित्यश्च-वोऽचलोऽविनाज्ञां सु 🗀 ... ने निस्चल अविनाशी है सो नित्य शब्द वाच्य ईश्वर है। (शुंध शुद्धौ) इससे "शुद्ध" शब्द सिद्धहोता है "यः शुन्धति सर्वान् शोधयति वा स शुद्ध ईश्वरः" जो स्वयं पवित्र सब अशुद्धियों से पृथक् छीर सबको शुद्ध करनेवाला है इससे उस ईश्वर का नाम शुद्ध है । (बुध-अवगमने ) इस घातु से का मत्यय होनेसे "बुद्ध" शब्द सिद्धहोता है "यो हुद्धवान् सदैव ज्ञाताऽस्ति स वुद्धो जगदीश्वरः" जो सदा सवको जाननेहारा हैं इससे ईश्वर का नाम वृद्ध हैं। (मुच्लू मोचने) इस धातु से मुक्त शब्द सिद्ध होता है "यो मुश्चित मोचयित वा मुमुत्तृन स मुक्तो जगदीश्वरः" जो सर्वेदा अशुद्धियों से अलग और सब मुमुनुओं को क्लेश से छुड़ा देता है इसलिये परमात्मा का नाम "मुक्त" है 'अतं एव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभावो-जगदीश्वरः' इसी कार्य ते परभरवर का स्वभाव नित्य शुद्ध बुद्ध धुक्त है निर और आङ्पूर्वक ( डुक्रुञ्करणे ) इस धातु से "निराकार शब्द सिद्ध होता है। "निर्गत आकारात्स निराकारः" जिसका आकार कोई भी नहीं अरेर न कभी शरीर धारण करता है इसलिये परमेश्वर का नाम "निराकार" है। ( अञ्जू व्यक्तिम्त्रणकान्तिगतिषु ) इस धातु से "अञ्जन" शब्द और निर् उपसर्ग के योग से "निरञ्जन" शब्द सिद्ध होता है "अञ्जनं व्यक्तिम -न्तर्यो कुकाम इन्द्रियैः पाष्तिश्चेत्यस्माद्यो निर्गतः पृथग्भूतः स निरञ्जनः " जो व्यक्ति अर्थात् आकृति, म्लेच्छाचार, दुष्ट कामना और चनुरादि इन्द्रियों के विषयों के पथ से पृथ क् है इससे ईश्वरका नाम "निरञ्जन" है। (गण संख्याने) इस घातुसे ''गए।' शब्द सिद्ध होता है और इसके आगे ''ईश' वा ''पित' शब्द रखने से ''गर्धेरा' आर अग्यापांतें शब्द सिद्ध होते हैं ''ये प्रकृत्या-दयो जड़ाजीवारचगएयन्ते संख्यायन्ते तेषाभीशः स्वामी पतिः पालको वा "जो मकुत्यादि जड़ श्रौर सब जीव प्रख्यात पदार्थों का स्वामी वा पालन करने- हारा है इससे उस ईश्वर का नाम "गणेश" वा "गणपति" है। "यो विश्व-मीष्टे स विश्वेश्वरः" जो संसार का अधिष्ठाता है इससे उस परपेश्वर का नाम "विश्वेश्वर" है। "यः क्टेंडनेकविधन्यवहार स्वस्वरूपेगीत तिष्ठति स क्रृद्रस्थः परमेश्वरः जो सब व्यवहारों में व्याप्त और सब व्यवहारों का आधार होके भी किसी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बंदलता इससे परमेश्वर का नाम ''क्टस्थ' है। जितने देव शब्द के अर्थ लिखे हैं उतने ही "देवी" शब्द के भी हैं। परमेश्वर के तीनों लिङ्गों में नाम हैं जैसे "ब्रह्म चि-तिरीश्वरश्चेति" जब ईश्वर का विशेषण होगा तव "देव" जब चिति का होगा तब 'देवी" इस से ईश्वर का नाम 'देवी" है। (शवल शक्ती) इस घातु से "शक्ति" श्रुव्द बनता है "मः सर्वे जगत् कर्त्तुं शक्नोति स शक्ति:" जो सब जगत् के बनाने में समर्थ है इसितये उस परपेश्वर की नाम "शक्ति" है। (श्रिञा सेवायाम्) इस धातु से "श्री" शब्द सिद्ध होता है 'यः श्रीयते सेव्यते सर्वेण जगता 'विद्वद्भियोगिभिश्च स श्रीरीश्वरः" जिस हा सेवन सब जगत, विद्वान् और योगी तन करते हैं इससे उस पर-मात्मा का नाम "श्री" है ( लत्तर्शनाङ्कनयोः ) इस घात से "लच्मी" शब्द शिद्ध होता है "यो लच्चयति पश्यत्यङ्कते चिन्हयति चराचरं जगदथवा वेदैराप्तैयोगिभिश्च यो लच्यते स लच्भीः सर्पियेश्वरः" जो सब चराचर जगत् को देखता चिन्हित अर्थात् दृश्य बनाता जैसे गरीर के नेत्र, नासिका श्रीर बृत्त के पत्र, पुष्प, फल, मूल, पृथिती, जल के कृष्ण, रक्त, रवेत मृत्तिका, पाषाण, चन्द्र सूर्यांदि चिन्ह नमाना तथा सबको देखता सब शोभाओं की शोभा और जो वदादि शास्त्र वा धार्मिक विद्वान् योगियों का लच्य अर्थात् देखने योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम "लच्मी" है। (सृगतौ) इस धातु से 'सरस्" उससे मतुष् और ङीप् पत्यय होने से "सरस्वती" शब्द सिद्ध होता है "सरो विविधं ज्ञानं विद्यते यस्यां वितौ सा सरस्वती" जिसको विविध विज्ञान अर्थात् शब्द अर्थ सम्बंध भयोग का ज्ञान यथावत् होवे इससे उस परमेश्वर का नाम "सरस्वती" है। "सर्वाः शक्तयो विद्यन्ते यस्मिन् स सर्वशक्तिमानीरवरः" जो अपने कार्य करने में किसी अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता अपने ही सामध्ये से अपने सब काम पूरे करता है इसलिये जस परमात्मा का नाम "सर्वशक्ति



मान्" है। (णीज् मापणे) इस घातु से "न्याय" शब्द सिद्ध होता है "प्रमा-गौरर्थपरी चार्ण न्यायः" यह वचन न्यायसूत्रों पर वात्स्यायनसुनिकृतभाष्य का है "प्वत्तपातराहित्याचरणं न्यायः" जो प्रत्यत्तादि प्रमाणों की परीत्ता से सत्य २ सिद्ध हो तथा ా 🗥 तंदत यम्मेरूप आचरण है वह न्याय कहाता है ''न्यायं कर्त्तुं शीलपस्य स न्यायकारीश्वरः" जिसका न्याय अर्थात् पत्त-पातरहित धर्म करने ही का स्वभाव है इससे उस ईश्वर का नाम "न्याय कारी" है। (दय दानगतिरचणिहंसादानेषु) इस घातु से "दया" शब्द सिद्ध होता है 'दयते ददाति जानाति गच्छति रत्तिति हिनस्ति ययासा दया वही दया विद्यते यस्य स दयालुः परमेश्वरः" जो अभय का दाता सत्याऽसत्य सर्व विद्यार्श्रों का जानने सब सज्जनों की रत्ना करने और दुष्टों को यथायोग्य दर्गड देनेवाला है इससे प्रमात्मा का नाम "दयालु" है। "द्वयोभीवो द्विता द्वाभ्यासितं द्वीतं वा सैव तदेव वा द्वेतम्, न विद्यते द्वेतं द्वितीयश्वरभावीयस्मि-स्तद्द्वेतम्" अर्थात् "सजातीयिकातीयस्वगतभेदश्त्यं ब्रह्म" दो का होना वा दोनों से युक्त होना कर्ता का दात अथवा द्वेत इस से जो रहित है, संजातीय जैसे मन्ष्य का संजातीय दूसरा मन्ष्य होता है, विजातीय जैसे मन्ष्य से भिन्न जातिवाला इस, पाषाणादि, स्वगत श्रर्थात् शरीर में जैसे आंख, नाक, कान आदि अवयवों का भेद है वैसे दूसरे स्वजातीय ईश्वर विजा-तीय ईश्वर वा अपने आत्मा में तत्त्वान्तर वस्तुओं से रहित एक परमेश्वर है इस से परमात्मा का नाम "अद्वैत" है। "गएयन्ते येते गुणा वा यैर्गणयन्ति ते गुणाः, यो गुर्गोभयो निर्गतः स निर्गुण ईश्वरः" जितने सत्त्व, रजस्, तपः, रूप, रस, स्पर्श, गंधादि जड़के गुण, अविद्या, श्रन्पज्ञता, राग, द्वेष और श्रविद्यादि क्लेश जीव के गुण हैं उनसे जो पृथक् है, इसमें "अशब्दमस्पर्शमरूपगव्ययम्" इत्यादि खपनिषदोंका प्रमाण है। जो शब्द, स्पर्श, रूपादिगुणरहितहै इससे परमात्माका नाम ''निगुण" है। ''के पुर्वा तह बचते स सगुणः" जो सब का ज्ञान सर्वस्रव पवित्रता अनन्त बलादि गुणो से युक्त है इसलिये परमेश्वर का नाम "सम्ख" है जैसे पृथिवी गन्धादि गुणों से सगुण और इच्छादि गुणों से रहित होने से ''निर्मुण" है वैसे जगत् और जीव के गुर्णों से पृथंक् होने से परमेश्वर निर्मुण चौर सर्वज्ञादि गुणों सहित होने से "सगुण" है। अर्थात् ऐसे कोई भी पदार्थ

नहीं जी सगुणता और निर्णुणता से पृथक् हो जैसे चेतन के गुणों से पृथक् होने से जड़ पदार्थ निर्णुण और अपने गुणों से सहित होने से सगुण वैसे ही जड़ के गुणों से पृथक होने से जीव निर्मुण और इच्छादि अपने गुणों से सहित होने से सगुणं। ऐसे ही परमेश्वर में भी समभाना चाहिये। "अन्तर्यन्तुं नियन्तं शीलंयस्य सोऽयमन्तर्यामी" नो सब पाणि और अपाणिरूप जगत् के भीतर ज्यापक हो के सब का नियम करता है इसलिये उन परपेश्वर का नाम "अन्तयीमी" है। "यो धर्मेरा जते स धर्मराजः" जो धर्मही में पकाशमान श्रीर श्रधमें से रहित भर्दही का पराण करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "धर्मराज" है। (यम उपरमे) इस धातु से "यम" शब्द सिद्ध होता है "यः सर्वान् प्राणिनो नियच्छति स यमः" जो सन प्राणियों को कर्पफल देने की व्यवस्था करता और सब श्रन्यायों से पृथक् रहता है इसलिये प्रमात्मा का नाम "यम" है । (भन सेवायाम्) इस धातु से "भग" इस से मत्तप होने से "पगवान्" शब्द सिद्ध होता है "भगः सक्त तैरवर्य सेवनं वा विद्यते यस्य स भगवान्" जो समग्र ऐश्वर्य से युक्त वा भजने के योग्य है इस लिये इस ईश्वर का नाम ''भगवान्'' है। (मन ज्ञाने) इस घातु से 'मनु' शब्द बनता है ''यो मन्यते स मनुः" जो मनु अर्थात विज्ञानशील और मानने योग्य है इसलिये उस ईश्वर का नाम "मनु" है। (पूरालनपूरणयोः) इस घातु से "पुरुष" शब्द सिद्ध हुआ है "" क्यान्य वराड्यरं जगत् पृणाति पूर-यति वा स पुरुषः ग जो सब जगत् में पूर्ण होरहा है इसलियें उस परमेश्वर का नाम "पुरुष" है। (हुभृङा्धारणपोषणयोः) "विश्व" पूर्वक इस घातु से "विश्वमभर" शब्द सिद्ध होता है "यो निश्वं विभक्ति घरति पुष्णाति वा स विश्वम्भरो जगदीश्वर:!! जो जगत् का धारण और पोषण करता है इसलिये उस पर्पेश्वर का नाम ''विश्वम्पर'' है। (कल संख्याने) इस धातु से काल शब्द बना है ''कलयित संख्याति सर्वान् पदार्थान् स कालः' जो जगत् के सब पदार्थ और जीवों की संख्या करता है इसिवये उस प्रमेश्वर का नाम "काल" है। (शिष्ल विशेषणे) इस धातु से "शेष" शब्द सिद्ध होता है "यः शिष्यते स शेषः" जो उत्पत्ति और प्रतय से शेष अर्थात् बच रहा है इसिलिये उस प्रमात्मा का नाम (किन् है। (आप्लून्याप्तौ) इस धातु से

"आएत" शब्द सिद्ध होता है "यः सर्वीन् धर्मीत्मन् आएनोति वासर्वे धर्मीत्मि राप्यते छलादिरहित: स आप्तः" जो सत्योपदेशक सकल विद्यायुक्त सब धर्मात्मात्रोंको प्राप्त होता आर धर्मात्मात्रोंसे प्राप्त होनेयोग्य, छल कपटादिसे रहितहै इसिलिये उस परमात्माका नाम "अाप्न" है। (डुकुङ् करणे) "शम्" पूर्वक इस घातुसे "शङ्कर" शब्द सिद्ध हुआहे ''यःशङ्कल्याणं सुखं करोति स "शङ्करः" जो कल्याण अर्थात् सुखका करनेहारा है इससे उस ईश्वरका नाम ''शङ्कर'' है। ''महत्' शब्द पूर्वक ''देव'' शब्द से ''महादेव' सिद्ध होताहै ''योमहतां देवः स महादेवः" जो महान् देवेंका देव अर्थात् विद्वानोंका भी विद्वान स्पादि पदार्थों का पकाशक है इसलिये उस परमात्माका नाम 'महादेव" है (पीञ्तर्पणे कान्तौ च) इस धातुसे ''पिय' शब्द सिद्ध होता है 'यः पृणाति शीयते वास भियः" जो सब धर्मात्माओं मुमुनुओं और शिष्टों को प्रसन्न करता और संबक्षी कामना'के योग्य है इसलिये उस ईश्वर का नाम 'भिय" है। ( मू सत्तायाम् ) "स्वयं" पूर्वक इस धातुसे "स्वयम्भू" शब्द सिद्ध होता है "यः स्वयं भवति स स्वयम्भूरी श्वरः" जो आपसे आपही है किसीसे कभी उत्पन्न नहीं हुआ है इससे उस परपात्माका नाम "स्वयम्भू" है। (कुशब्दे) इस घातु से "कवि" शब्द सिद्ध होता है। "यः कौति शब्द यति सर्वा विद्या स कविरीश्वरः" जो वेदद्वारा सव विद्यात्रों का उपरेष्टा और वेत्ता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम ''कविश है। (शिव कल्याएो) इस धातु से ''शिव'' शब्द सिद्ध होता है ''बहुलमेतन्निद्शनम्" इस से शिव धातु माना जाता है, जो कल्याणस्त्रका और कल्याण का करने हारा है इस लिये उस परमेश्वर का नाम "शिव" है।

ये सौ नाम परमेश्वर ने जिले हैं परन्तु इनसे भिन्न परमात्मा के असंख्य नाम हैं क्यों कि जैसे परमेश्वर के अनन्त गुण कर्म स्वभाव हैं वैसे उसके अनन्त नाम भी हैं उनमें से पत्येक गुण कर्म और स्वभाव का एक २ नाम है इससे यह मेरे लिखे नाम समुद्र के सामने विन्दुवत् हैं क्यों कि वेदादि शास्त्रों में परमात्मा असंख्य गुण कर्म स्वभाव व्याख्यात किये हैं, उनके पढ़ने पढ़ाने से बोध होसकता है और अन्य पदार्थों का ज्ञान भी उन्हीं को पूरा २ होसकता है जो वेदादि शास्त्रों को पढ़ते हैं।

तिमिरभास्कर पृ० ३ पं० १८ से-

स्वामोजी के सत्यार्थपकाश से नारायणादि परमेश्वर के १०० नामों में की व्याख्या उद्धृत की है जिस पर पं० ज्वाला-प्रसादजी ने कुछ उत्तर स्वयं ही नहीं दिया मानों उसको स्वीकार ही कर लिया है इस लिये प्रत्युत्तर की आवश्यकता ही नहीं।



मीक्षा—पं विवास प्रसादजी ने जो यह दिख्छाया है कि "मदोन्मच को ताड़न करें" यह अर्थ तो व्याकरण विरुद्ध है इस पर आपने क्या समाधान दिया जो यह कहते हैं कि कुछ नहीं छिखा जब आप उत्तर ही नहीं देसकते तब फिर खंडनहीं करवाकर क्या

करेंगे। पं० तुलसीराम जो यहाँ पर पबलिक को यह घोका देना चाहते हैं कि पं० जवालाप्रजादजी कुछ न लिख सके और स्वामो द्यानन्दजी का लेख सत्य रहा हमारा तो यह कथन है कि चाहे कोई खंडन करे या न करे किन्तु स्वामो द्यानन्द का लेख तो असत्यही रहेगा क्योंकि ये एक २ अश्वर चेदविषद लिखते हैं आपके कहने पर अब थोड़ासा खंडन हम दिखलाकर दावा करते हैं कि जब तक समाजी मत पृथियो पर ग्हेगा तब तक इस मत का कोई भी मनुष्य उत्तर नहीं देसकेगा!

स्वामी द्यानन्दज्ञी ने मंत्रों के जो अर्थ किये हैं या ईश्वर के नामों की जो व्युत्पत्तियाँ की हैं सब मनमानी की हैं प्रायः सभी अर्थ अगुद्ध हैं उदा-हरण के लिये आप "त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि" के अर्थ को देखिये इसका अर्थ यह होता था कि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो अब यदि प्रत्यच्च ब्रह्म मानते हैं तो ईश्वरावतार सिद्ध होता है इस कारण से स्वामोजी लिखते हैं कि अन्तर्यामी किए से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो अन्तर्यामी मिलाने पर भी कार्य सिद्ध न हुआ फिरभी रूप लिया हो गया रूप के निषेध के लिये अर्थ बरला किन्तु ईश्वर के रूप का असाव न होसका अच्छा अब हम समाजियों से पूछते हैं कि ईश्वर का अन्तर्यामी रूप कैसा है काला या लाल या पीला या निला और वह कितना लग्ना चौड़ा मोटा या दुबला है यदि अन्तर्यामी रूप है तब तो ईश्वर साकार होगया यदि नहीं है तो स्वामोजी के इस झूठे लेख की समाज लंडन क्यों नहीं कर यदि नहीं है तो स्वामोजी के इस झूठे लेख की समाज लंडन क्यों नहीं कर



## धर्मप्रकाश।

सकती फिर यह प्रत्या ... वा उलको कहते हैं जो इन्द्रियों से प्रहण होता हो अब समाजो लोग बतलाई अन्तर्यामी ईश्दर को उनको आंख देखती है कि कान सुनता है या नाक सुगन्धी लेती है यदि ऐसा नहीं तो फिर प्रत्यक्ष कैसा।

इसी प्रकार जो ज्युत्पत्तियाँ स्वामी द्यानन्दजी ने की हैं यदि वे किसी वैयाकरण के आगे रखदी जावें और यह पूंछा जावे कि इन ज्युत्पत्तियों के लिखने-वाला कितना विद्वान् है इसके उत्तर में वैयाकरण से यही कहते बनेगा कि इन ज्युत्पत्तियों का लिखनेवाला ज्याकरण नहीं पढ़ा वह कौन ज्युत्पत्ति है आप देखना चाहते हैं तो देखिये "पुष्ठाुद्धेषु पदार्थेषु भवोदिज्यः शोभनानि पर्णानि पर्लानि पूर्णानि कर्माणि वा यस्य सयोगकः आत्मा सगुक्त्मान" "यो मातरिश्वा वायुत्वि बलवान् समातारश्वा" इत्यादि समास और ये ज्युत्पत्तियाँ तो वही ठीक मानेगा जो पुरुष ज्याकरण से सोलह आने चौसठ पैसे अनभिन्न होगा मुझे शोक है इस बात का कि विद्वान् लोग पक्षपात के फर में पड़कर शुद्ध अशुद्ध का भी स्वीधन नहीं करसकते में प्रतिनिधि से आशा रखता हूं कि वह "गुक्त्मान्" और "मातरिश्वा" का समास और ज्युत्पत्ति स्वामी द्यानन्द की लिखी अशुद्ध है या शुद्ध इसपर विचार करेगी किन्तु यह कब होसकता है कि मेरी आशा को प्रतिनिधि पूर्ण करें करती तो सही किन्तु प्रतिनिधि को यह भय लगा है कि पेला करने से समाजकपी महल की बालू की मीत धम से नीचे गिरजावेगी।

(३) स्वामी द्यानन्दजी ने जैसी न्युत्पत्तियाँ की हैं वैसी न्युत्पत्तियाँ दी चार में करतः हूं लोकिने कि 'गृह्माति धान्यादिकं गृहम्'' ईश्वर सब धान्यादि को अपने बस में किये है इससे उस ईश्वर का नाम "घर" है। "काया सुतिष्टतीति कायस्थः" ईश्वर जड़ चैतन्य सभी के शरीर में न्याप्त है इससे ईश्वर का नाम "कायस्थ" है। "दयया आनन्द यतीति द्यानन्दः" ईश्वर अपनी द्या से सबको आनन्द देता है इससे उस परमात्मा का नाम "द्यानन्दः" है। "सत्यस्य अर्थस्य प्रकाशो भवति यस्मात्सः सत्यार्थप्रकाशः" ईश्वर वेद के द्वारा सत्य अर्थको प्रकाशित करता है इससे उसका नाम "सत्यार्थप्रकाश" है। "आर्थाणां समाजः समुहो यत्र स आर्थसमाजः" सर्वत्र न्यापक होने से श्रेष्ठ पुरुषों का समुद्राय ईश्वर में ही रहता है इससे उसका नाम "आर्यसमाज" है। पेसी न्युत्प-



सियों को लेकर समाज स्वामो दयानन्द के सिद्धान्तों की कब तक रक्षा करेगी आखिरकार एक दिन तो कन्धे से जुवा डालना ही पड़ेगा यदि स्वामी दयानन्द प्रमाण देते तो येही नाम सबको मान्य होते प्रमाण न देने का एक तो कारण यह है कि "शनिश्चर" राहु, केतु, आदि जो स्वामी द्यानन्द ने ईश्वर के नाम बतलाथे इनमें प्रमाण तिकाल में भी नहीं फिल सकता दूसरे इन नामों में जो कीष आदि के प्रमाण मिलते हैं उनको समाज प्रमाण नहीं मानती इस कारण स्वामी द्यानन्द जी ने एक नये प्रकार की हो घड़न्त को स्वीकार किया है इसप्रकारकी व्यत्प स्थि में कोई दोष तो नहीं होता।

मुक्ते याद आगया एक बाबाजी किसी मन्दिर का पुजारी था और वह कुछ व्याकरण भी पढ़ा था इस कारण वह उसी मन्दिरमें कुछ विद्यार्थियोंको भी पढ़ाया करता था एकदिन वह बाबाजी एक विद्यार्थी से बोला कि हमारी गौ गोसमूह में चरने को जाती है और यदि समय पर उसको छेने न जाओ तो वह मनुष्यों के खेतों में खेती चरने चली जाती है आज मुसे काम है तुम जाकर गौ को ले आओ इसको सुनकर वह लड़का बोला कि ''गौ' किसको कहते हैं बाबाजी बोले अबे छेनल न नहां सुद्रन्त पढ़ गया किन्तु तुझको यह न याद रहा कि "गच्छतीति गौः" जो चले उसका नाम गौ है इसको सुन कर वह लड़का गौ लेनेको चलदिया और घर से बाहर आकर क्या देखा कि एक चमार का लड़का भागा चला जाता है इस विद्यार्थी ने उस चमार के लड़के से तेज दौड़ कर उसको पकड़ लिया और उसको बाबाजी के पास छेगया मन्दिर में जाके बाबाजी को आवाज दी कि बाबाजी लीजिये बांधिये यह आप की गौ आगई यह सुन कर बाबाजी रस्ती लेकर फौरन आगये आकर बोले कहां है विद्यार्थी ने एक घूंसा उस लड़के की कसर में मारकर बतलाया कि यह रही। बाबाजी बोले अबे बेवकूफ यह लड़का है कि 'गी' इसकी सुनकर विद्यार्थी बोला कि बाबाजी आप का बतलाया लक्षण (डिफनेशन) इसमें घटता है आपने कहा था कि जो गमन करे उपका नाम गी है यह भगा जाता था इसको सुनकर बाबाजी बोले कि गौ के चार पैर होते हैं विद्यार्थी बोला कि बाबाजी यह ती आए अब कहते हैं गहले नहीं कहा अच्छा अब लाता हूँ यह कह कर विद्यार्थी चलागया और थोड़ीसी देर में एक गधे की लेकर आगया मन्दिर में गंधे की खड़ा कर बाबाजी की आवाज दी कि आइये यह आपकी



STREET THE PART WILLIAM

गौ खड़ी है बांघ लीजिसे वावाजी बोले कि पूजा में लगे हैं तुमहीं बांघ दी इस को सुन कर विद्यार्थी बोला कि बावाजी यह तो दुलती मारती है जब बावाजी के कान में दुलती का शब्द गया तब तो चौकने हुये और फौरन बाहर आये रेखकर बोले कि यह गौ है यह तो गधा है विद्यार्थी बोला कि महाराज यह में कुछ नहीं जानता आप ध्यान देकर गिन लें पैर इसके चारही हैं तब बावाजी को होश आया कि तुम्हारे लक्षण में अतिब्याप्ति दोष है उस समय बावाजी ने कहा कि यह मेरी मूल होगई गौ का ठीक लक्षण तो "शासनामत्वं गोत्वं" ही है अर्थात् जिसके गले में खाल लटकती हो उसको गौ कहते हैं जिस प्रकार इस बावाजी के लवाण में अतिब्याप्ति दोष था उसी प्रकार समाजियों के लक्षणों में अतिब्याप्ति या अव्याप्ति या स्वाप्ति जान दाष सर्वदा रहते हैं और यदि ये दोष निकालते हैं तो किर इनका धर्म रफ्लक्कर होता है।

उदाहरण के लिये में आपको बतलाता हूँ-एक स्थान में आर्यसमाज और सनातनधर्म इन दोनों में शास्त्रार्थ होने लगा नियम बन गये शास्त्रार्थ पर बैठ राये आरम्भ में सनातनधर्मी पण्डितों ने कहा कि "लक्षण प्रमाणाभ्यां वस्तु सिंदिः" लक्षण और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है अतएव तुम पहिले वेद का लक्षण कही बेद किसको कहते हैं इसको सुन कर आर्यसमाजी पण्डितों में कानाफूसी होने लगी कुछ कानाफूसी करने के बाद एक पण्डित ने कहा कि "अपोरुषेयं वाक्यं घेदः" जिसका अर्थ यह है कि जो वाक्य मनुष्य (नर) का बनायां न हो उसको वेद कहते हैं इसको सुन कर सनातनधर्मी पण्डितों ने यशोदादेवी का बनाइ चार पुस्तकें आर्यसमाजी पण्डितों के आगे रखद्भं और कहा कि यह लो अपने चारों वेद आप लोगों का बतलाया लक्षण इनमें ठोक घट गया ये पुस्तकें किसी भी पुरुष की बनाई हुई नहीं हैं इसको देखकर समाजी पण्डित देखते ही रहगये फिर यहां तक भी कहा गया कि जब आप लोग चेदों का लक्षणहो नहीं जानते तो किर चेद मन्त्रों का अर्थ क्या करोगे सब सुना किन्तु फिर वेद का शुद्ध लक्षण न किया जब तो क्या करते आज तक भी किसी पण्डित ने नहीं किया और न अब कर सकते हैं आपत्ति यह है कि यदि वेद का शुद्ध लक्षण करते हैं तो द्यानन्द्जी ने वेदों को जैसा लिखा वह उड़ता है इसी प्रकार ये लोग जितने लक्षण करते हैं वे सब दोषप्रसित रहते हैं इसी प्रकार द्यानन्द ने न्युत्पत्तियां की हैं इसी प्रकार



At the party special are figured by the party of

AND SOME AND RESIDENCE AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE

FOR THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF

PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

the part of the state of the st

AND THE PARTY OF T

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

AND THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

the development and the second second

हवामी द्यानन्द की ज्यत्पत्तियां हूबहू वैसी ही हैं जैसी कि "गच्छतीति गीः" इन ज्यत्पत्तियों को वही लोग मार्नेगे जो आर्यसमाज के रजिस्टर में नाम लिखवाकर देदपाठी बने हैं और ि- ें उठ पढ़ा है वह समझते हैं कि ये सब लेख भंग के नशे में लिखा है अब देखेंगे एं तुलसीराम या आर्यसमाज इस इय्टरपत्ति समुदाय की सत्यार्थप्रकाश से निकालती है या कुछ हमकी तीष-दायक उत्तर देती है जान पड़ता है कि दोनों ही मौनवत का प्रहण करेंगे।

## मंगलाचरण।

सत्यार्थप्रकाश पृ० २६ पं० ८ से-

(प्रश्न) जैसे अन्य ग्रन्थ कार लोग आहि मध्य और अन्त में मंगला-चरण करते हैं वैसे आपने कुछ भी लिखा न किया ( उत्तर ) ऐसा इमको करना योग्य नहीं क्योंकि जो आदि मध्य और अन्त में मंगल करेगा तो उस के ग्रन्थ में अदि मध्य तथा अन्त के बीच में जो कुछ लेख होगा वह अमंगल ही रहेगा इस लिये मंगला चरण ''शिष्टाचारात् फल दर्शनाच्छ्रतिश्वेति" यह सांख्यशास्त्र के अ० ५ का पहिला सूत्र है इसका यह अभिमाय है कि जो न्याय पत्तपात रहित सत्य वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा है उसी का यथावत सर्वत्र और सदा आचरण करना मंगलाचरण कहाता है ग्रन्थ के आरम्भ से लो के समाप्ति पर्यन्त सत्याचार का करनाही मंगलाचरण है न कि कहीं मंगल श्रीर कहीं श्रमंगल लिखना देखिये महाशय महर्षियों के लेख को ''न्याय वद्यानिकर्माणि तानिसेनिनव्यानिनो इत्याणि" यह तैत्तिरीयोपनिषद् मणाठक ७ मन् ०११ का वचन है हे संतानों जो "मनवद्य" अनिन्द्नीय अर्थात् धर्मयुक्त कर्प हैं वेही तुम को करने योग्य हैं अधर्मयुक्त नहीं।

तिमिरमास्कर पृ० ५।

धन्य है स्वामीजी आपके अर्थ और अभिप्राय को आप तो मंगलाचरण करते जांच और पूछने पर नहीं कहें यदि आप मंगलाचरण नहीं करते तो बतलाइये कि सत्यार्थप्रकाश भूमिका



Dank Cough to the favor to be a selected and

के पहिले "त्रो३म् सचिदानन्देश्वराय नमी नमः" त्रीर "त्रथ सत्यार्थपकाशः अोर 'शन्नो मित्रादिं सत्यार्थपकाश के प्रारम्स में और अन्त में ५६२ एछ में फिर "शन्नो मित्र।" इत्यादि और ये नाम परमेश्वर के किस आशय से लिखे हैं तथा आपने चेद भाष्य के प्रत्येक अध्याय के आरम्भ में "विश्वानि देवे" इत्यादि क्यों लिखा है इससे आपके लेखानुसार यह विदित होता है कि आपके वेदभाष्य तथा सत्यार्थप्रकाश में बीच २ में अमंगला-चरणही हैं और सत्य भी है ऊपर के सांख्यसूत्र के टीके में सत्य वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा कहनी मंगलाचरण है और आपने पोपादि बहुत से अपशब्द और दुर्वचन आगे इस पुस्तक में लिखे हैं जिनके उचारण की आज्ञा वेद में कहीं नहीं पाई जाती न उन शब्दों का उचारण करना न्याय और निष्पत्तता सम्पा-दन करता है इस लिखने से जाना जाता है कि स्वामीजी प्रगट में मंगलाचरण से हिचकते हैं और स्वयं वोही परिपाटी ग्रहण करते हैं यदि ऐसा न करते तौ यह इनका मत भिन्न कैसे प्रतीत होता और सांख्य वचन का अर्थ यह है कि मंगलाचरण से मझल होता है यह शिष्टाचार है और इसका फल भी दीखता है श्रति प्रमाण है।

भास्करप्रकाश पृ० १२ पं० २२—

स्वामी जी तान्त्रिकादि लोगों की परिपाटी ''भैरवायनमः, दुर्गाये नमः इनुमतेनमः इत्यादिका खंडन करते हैं ऋषि लोगों की परिपाटो ''अथ'' आदि से मंगलाचरण करना अच्छा मानते हैं अतः ऋषि परिपाटो से उन्होंने मंगलाचरण किया स्वामीजी ने आदि मध्य अन्तमें ऋषि परिपाटी से मंगलाचरण किया और बीच २ में भी सर्वत्र असत्य खंडन और सत्यमंडन रूप मंगलाचरण ही जिलाई उन्हों न पोपादि शब्दों का प्रयोग भी सर्वसाधा-रण को धोके से बचाने के लिये किया है अतः वह भी मंगलाचरण ही है।

मीला—स्वामः दृष्या...५ या मंगलाचरण का बिलकुल ही निषेध करते हैं यह तो लिखते हैं कि हमको ऐसा करना ही योग्य नहीं जब योग्य ही नहीं तो फिर परिपाटी का क्या जिकर है जब इस जगह स्वामी मंगलाचरण को कतई उड़ाते हैं और पं० तुलसीराम इसकी छोड़ कर परिपाटो पर दौड़ लगाते हैं तब इस लेख का क्या होगा इसकी सत्य माने या झठ यदि यह छेल सत्य है तब तो किसी प्रकार का भी मंगलाचरण न होना चाहिये और यदि परिपाशी से मंगलाचरण करते हैं तो किर इस लेख का ज्या होगा और मंगलाचरण का सर्वधा निषेध करता है और "शिष्टाचारात्फल दर्शनातच्छुतिश्चेति" इस सांख्य का अर्थ स्वामी द्यानन्द्जी ने "जो न्याय पत्तपातरहित सत्यवेदोक्त ईश्वर की आज्ञा है उसको यथावत सर्वत्र और सदा आचरण कग्रा 🔭 🙃 कहाता है" यह किया क्या सबही इस सांख्य का यह अर्थ होसका है यदि होता है तो किस ज्याकरण कोच निघंट से क्या कोई समाजी दस बीस लाख जन्म लेकर भी इसकी सिद्ध कर सकता है यदि यह राक्ति किसी में हो तो वतलावे नहीं तो मानना पड़ेगा कि समाज में संस्कृत जाननेवालों का अत्यन्तामाय होगया ऐसे २ ऊटपटाँग अधाँ के मानने से साफ प्रगट होता है कि समाजी छोग "बाबा वचनं प्रमाणम्" में बँघगये यहाँ तो यही घटता है कि काफ लाम जबर कल लाम वाव पेश ल्क्या हुआ कि मौलावच्या हिन्जे कल्ल् के और होगया मोलाबच्या ऐसे अयुक्त लेख को समाज को मानना अबोध या आग्रह में यह एकही प्रमाण सिद्ध करता है कि अब समाज युक्तायुक्त को बात की न सुन कर स्वामी द्यानन्द के मिथ्या लेख को ही मानती रहेगी इसका अर्थ नो ग्रही था कि मंगलाचरण करना शिशचार है और इसका फल देखा जाता है अर्थ की अशुद्धता और मंगला-चरण के सर्वथा निषेध का उत्तर वया समाज कभी देसकेगी कदापि नहीं अय शेष भास्करप्रकाश का उत्तर आगे देखिये।

सत्यार्थप्रकाश पृ० २६ पं० २०-

इसलिये जो ऋाधुनिक ग्रन्थों में "श्रीगणेशायनमः" सीता-रामाभ्यांन वः" "राधाकृष्णाभ्यांन वः" "श्रीगुरुचरणारविन्दाभ्यां-नमः""हनुमतेनमः""दुगीयैनमः""वदुकायनमः" "भैरवायनमः"

"शिवाधनमः" "सरस्वत्येनमः" "नाराधणाधनमः" इत्यादि लेख देखने में आते हैं इनको बुद्धिमान लोग चेद और शास्त्रों से विरुद्ध होने से मिथ्याही समभते हैं क्योंकि वेद और ऋषियों के ग्रन्थों में कहीं ऐसा पंगलाचरण दंखने में नहीं आता और आर्च ग्रन्थों में 'आंइम्" तथा "अय सब्द तां देखने में आता है देखों 'अथ शब्दानुगासनम् अथेत्ययंशब्दोऽधिकारार्थः प्रयुज्यते यह व्याकरण महाभाष्य "त्रथातो धर्म जिज्ञासा" त्रथेत्यानन्तर्ये वेदाध्ययना-नन्तरम् यह पूर्व मीमांसा ''अथातोधर्मेव्याख्यास्यामः" अथेति धर्म कथनानन्तरं धर्म लच्चणं विशेषेण व्याख्यास्यामः यह वैशेषिक दर्शन ''अथ योगानुशासनम्" अथेत्यय मधिकारार्थः यह योग शास्त्र"त्रथत्रिविध दुखात्यन्त निवृत्तिरत्यन्त पुरुषार्थ" सांसारिक विषय भोगानन्तरं त्रिविध दुखात्यन्त निवृत्यर्थः प्रत्यन्तः कर्तत्रयः यह सांख्यशास्त्र "त्रथातोब्रह्मजिज्ञासा" यह वेदान्त सूत्र है 'श्रोमित्येतदत्त्रमुद्गीथमुपासीत" यह छान्दोग्य उपनिषद का वचन है 'श्रोक्तियं तद्व्रामद्र सर्वे तस्योपन्याख्यानम्" यह मांडक्य उपनिषद्के आरम्भ का वचन है ऐसेही अन्य ऋषि मुनि-योंके ग्रन्थों में ''त्रोम्" श्रीर ''त्रध" शब्द लिखे हैं वैसेही (अग्नि-इट अग्निये त्रिसप्ता परियन्ति ) ये शब्द चारो वेदों के आदि में लिखे हैं "श्रीगणेशायनमः" इत्यादि शब्द कहीं नहीं और जो वैदिक लोग वेद के आरम्भ में "हरि: श्रोम्" लिखते और पढते हैं यह पौराणिक और तांत्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीखे हैं वदादि शास्त्रों में 'हिरि" शब्द आदि में कहीं नहीं इस लिये ''त्रो रम्' वा ''त्रथ' शब्दही ग्रन्थकी त्रादि में लिखना चाहिये यह किंचित्मात्र ईश्वर के विषय में लिखा इसके आगे शिचा के विषय में जिला जायगा।

> इति श्रीमद्यानन्द सरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे सुभाषा विभृषित ईश्वर नाम विषये प्रथमःऽसमुक्षासः सम्पूर्णः।

तिमिरभास्कर पृ० ७--

विदित होता है कि स्वामीजी को परमेश्वर के नाम कुछ तो विध हैं और कुछ अविध हैं इसमें जो गाचीन लोगों की परिषाटी है इसका तो मेटना मानो इन्होंने नियम हो कर लिया है देखिये प्रथम तो गणेश गुरु शिव सरस्वती नारायण शिव आदि नाम परमात्मा के लिखे जिनका उल्लेख हम कर चुके हैं और अब यह कहते हैं कि इनको विद्वान् मिथ्या ही समसते हैं तौ आप उनको दोष मत दीजिये वोही कह दीजिये मैं मिथ्या समसना हूं डरिये नहीं जाए की होत की डराचुके हैं (जीवन०) क्या यह आप परमेश्वर के नाम नहीं मानते जो मानते हो तो मिथ्या कैसे जो नहीं मानते तो परमेश्वर के १०० नामों में यह शब्द क्यों लिखे इन्हें भी वेद में से निकाल डाला करिये यदि आपकी चलती तो प्राचीन महात्माओं ने जो सत्य बोलना परम धर्म लिखा है आप उनका मी निषेध करते परन्त इसमें चल नहीं सकती और जैसे आपने घातुओं से परमेश्वर के नाम सिद्ध किये हैं क्या "रमुक्रीडायां" इस घातु से राम श्रीर हरति दुखानीति हरि:" जो सबमें रमरहा है वह राम है भक्तों के दुख हरने से परमे-रवरका नाम हरि है हुझ हरणे सर्वधातुभ्य इन्देणां० पा० ४ और "कृषिभ्वाचकः गृब्हेगा-िः तिवाचकः। तयोरैक्यंपरंब्रह्म कृष्णइत्यभिधीयते" इस प्रकार कृष्ण के अर्थ भी तो ईश्वर ही के हैं या परमेश्वर की कोई अपना नाम प्यारा है कोई नहीं जो आप निषेध करते हो त्राप तो विद्वता का दम भरते हो ईश्वर को पत्तपाती मत बनात्रों कहिये परमेश्वर के यह नाम लेनेसे कौन सी देशोन्नित में हानि होती है यदि विचारा जाय तो जैसे प्राचीन ग्रन्थों में विष्णुसहस्रनाम शिवसहस्रनाम हैं वही त्राशय उभारकर यह आपनेभी शतनाम लिखेहैं मला जो ग्रन्थ की आदि में १०० नाम ईश्वरके लिखना यह कीनसा वेदानुकूल है प्रत्यच लिखदेते कि विष्णुसहस्रनाम के स्थान में हमारे शिष्य शतनाम

का पाठ किया करें फिर यह कैसी बात है कि अपने नामों को आपही मिथ्या करते हो शोक है आपकी बुद्धि पर आप लिखते हैं कि वेद और ऋषियों के ग्रन्थों में ऐसा मङ्गलाचरण देखने में नहीं आता इसरों ना जिल्ला होता है कि ऐसा नहीं तो और प्रकार का तो देखने में आता है सो आपने लिखा हो है कि अथ त्रोम देखने में अति हैं सो उसी पकार आपने मी अथ और श्रोरम् जिखा है तो श्रापने भी मङ्गलाचरण किया (श्रव श्रापके ग्रन्थ के मध्य और अन्त में क्या है ) मुकरते क्यों हो मङ्गलाचरण करना कोई चोरी नहीं है और वेदकी आदि में तो अगिनमीले इषेत्वा॰ अग्र आयाहि॰ पद पड़े हुए हैं आप वेद।नुकूल ही चलते हैं फिर अथ और ओ३म् मन्त्रसंहिताओं में से किसके अनुकूल लिखा है और हरि गब्द से तो कोई आपका बड़ाभारी द्वेष है कदाचित् कहीं इसके दूसरे अर्थवाले से भेंट तो नहीं होगई (जीवनचरित्र में तो नायानला था) भय के मारे आपको परि-त्राण पाना कठिन होगया होगा तब से उस नाम से ऐसा जी खद्दा हुआ कि वह शब्द जिस २ में आरूढ़ हो उस २ से भी भयभीत हो द्वेष करने लगे जैसा मारीच को भय हुआ था (रा असं नाम सुनत दशकंघर। रहत गाण नहिं मम चर अन्तर) और इसी कारण त्राप तांत्रिक पौराणिक लोगों के ऊपर डालकर उसे मिथ्या बताते हो।

भास्करप्रकाश पृ० ११३ पं० १०—

निस्संदेह ये नाम परमेश्वर के भी हैं परन्तु स्वामीजीके समय में लोक में इन नामों से क्लिन के पूजि प्रचार था श्रीर है श्रतः स्वामीजी ने यह समभ तारों का ग्रहण करने का बहुत प्रचार था श्रीर है श्रतः स्वामीजी ने यह समभ कर इन नामों से मङ्गलाचरण को रोका कि लोक में अवतारादि की कथा मचरित होकर वेदिवरुद्ध मतमतांतर फैलते गये श्रीर फैलते जाते हैं जहां पचित हो सके मंगलाचरणादि से वैसे अशुद्ध संस्कारों की पुष्टि न हो इसलिये तक हो सके मंगलाचरणादि से वैसे अशुद्ध संस्कारों की पुष्टि न हो इसलिये ऐसा किया उनको परमात्मा का कोई श्रिपय नाम न था रामकृष्ण हरि आदि शब्द चाहे व्याकरण से किसी पकार खैंचानानी करके ईरवरार्थवाचक सिद्ध भी होजावें परन्तु इन शब्दों से वेदादि प्राचीन ग्रंथों में ईरवर का ग्रहण नहीं करते आये हैं इसलिये स्वामीजी ने ऐसा किया और "कुब्ला" शब्द की व्युत्पति तौ श्रापने किसी व्याकरण से की भी नहीं क्या श्राप किसी व्याकरण वा निरुक्त में "कृषिभूवाचकः" त्रादि अपनी लिखी कारिका को दिखा सकते हैं विष्णुसहस्रनाम के साथ गोपालसहस्रनाम भी तौ है इसे क्यों छोड़ते हो क्या इस लिये कि उसमें तौ "बोरजारशिवामणिः" यह भी परमेश्वर का नाम है यत रहन दानिये विष्णुसहस्रनाम गोपाल सहस्रनाम गीनगोविन्द आदि का भेद न खुलवाइये और निदेशियों से हँसी. न कराइये स्वामीजी तौ आपके घर का भेद खब जानते थे और आपकी श्रमचितकता से केवल दिग्दर्शनमात्रही से पोज खोली है यदि स्वामीजी वाहम लोग आपकी तरह करते वाकरें तौ वही दशा हो नो "स्वर्ग में सब्जेक्ट कमेटी" से भले पकार भलकती है वस इन्हीं बखेड़ों को स्वामीजी चघाड़ना नहीं चाहते थे अतएव उन्होंने गोवालसहस्रनामोदि पर उपेताही की यह आप का काम है कि आप इन शब्दों को वेदविरुद्ध सिद्ध करें। श्रों खं ब्रह्म । यजु: अध्याय ४० श्रादि शतस: पकरणों में श्रोमादि नाम जो आर्ष ग्रंथों में आये हैं उपस्थित हैं नहीं तौ आप वतत्ताइये कि रामकृष्ण इरि छ। दि नाम वेद में कहां इरवरवाचक आयं हैं।

R

मीक्षा- पृष्ठ २६ एंकि २० से सत्यार्थप्रकाश में जो यह लेख है इस का उत्तर पं० तुलसीराम को अलाहिदा देना उचित था क्योंकि तिमिरभास्करने अलाहिदाही खंडन किया है किन्तु पं० तुलसीराम ने ऐसा नहीं किया बल्कि सत्यार्थप्रकाश पृ० २५ पं० ८ के उत्तर में मिला दिया ऐसा करने से यह लाभ हुआ कि पृ० २६ पं० ८ में जो

रवामी दयानन्दने मंगलाचरण का कर्तर निषेध किया था वह दब गया पं तुल-सीराम दोनों को मिलाकर यह सिद्ध कर रहे हैं कि स्वामीजी मंगलाचरण का निषेध नहीं करते किन्तु तान्त्रिक लोगों की परिपाटी का निषेध करते हैं पं तिषेध नहीं करते किन्तु तान्त्रिक लोगों की परिपाटी का निषेध करते हैं पं तुलसीराम के इस लेख पर किसी भी समाची की दृष्टिन पहुँची यदि एक की भी दृष्टि यहां पर पहुँची होती तो क्या समाजी पुरुष इस पर कोलाहल न मचाते

कि स्वामीजी ने तो मंगलाचरण का कर्तई निषेध किया है और पं० तुलसीराम उसको नहीं मानते स्वरण एक कितई निषेध का न मानना प्रमाण देरहा है कि पण्डित तुलसीराम स्वामी द्यानन्य के कुछ लेख को वेदविखद्ध समझकर और उसको न मानकर इस गलतो को छिपाते हैं और इसका उत्तर नहीं देते क्या समाजी लोग इसको कभी देखेंगे या ऐतेही अंधेरखाता चलता रहेगा इसके आगे स्वामी दयानन्द ने परिपाटी से मंगलाचरण करके कर्तर निवेध को अपने आपहो खंडन कर दिया अस्तु स्वामी द्यानन्द जो परिपाटी चतलाते हैं यह कहां तक सच है वास्तविक में परिपारी भेद है ही नहीं इसको हम आगे कहेंगे यहां पर इतनाही कहना काफो समझते हैं कि स्वामी द्यानन्द्र ने छेखनी इंडाते ही परिपाटी (पार्टी) करना आरम्भ कर दिया जिसका प्रमाव पड़ते ही समाज में घास मांस अर्घी कृपारामी कन्नौजिया पंडित बाब आदि आदि पार्टियां बनगई और आगे भो ननती जातो हैं जिन पार्टियों के फल से समाज में प्रत्येक मन्ध्य डेढ् चावल की खिचड़ी अलाहिदा ही पकाता है और एक पार्टी का मत्र्य दूसरी पार्टी के नेता की इज्जेत छेना चाहता है दूसरी पार्टी को गिराने के लिये सैकड़ों समाजियों का अमुख्य समय खर्च होता है एकही वर्ष के अन्दर मनों स्याही और कागज की गांठें की गांठें इसी काम में खर्च होती हैं इसका कारण यही है कि स्वामी द्यानन्द्रजी ने मंगलाचरण में ही परिपाटी डालरी यदि समाजी लोग समाज के भेद (पार्टियां ) मिराना चाहते हैं तो कृपा कर मंगलाचरण में से पार्टी निकालदें कि जिसके फल से आज समाज में महाभारत हो रहा है।

"श्रीगणेशायनमः" "भैरनायनमः" "दुर्गायैनमः" इत्यादि मंगलाचरण को स्वामी द्यानन्द तांत्रिक परिपाटो कहते हैं और दं तुलक्षीरामजी भी विचार का गला घोटकर हां में हां मिलातेही हैं मैं पंडित तुलक्षीराम तथा आध्निक आर्यसमाजियों से यह पूलता हूं कि क्या सचही "गणानांत्वा" इस मंत्र में गणेश नाम ईश्वर का नहीं क्या स्वामी द्यानन्द ने सत्यार्थप्रकाश पृ० दर पं० २६ में गणेश नाम ईश्वर का नहीं लिखा जब दोनों हो स्थान में गणेश नाम ईश्वर का है तब फिर "श्रीगणेशायनमः" लिखने से घषराना क्या मूल नहीं है यदि तान्त्रिक लोग "श्रीगणेशायनमः" लिखते हैं तब तो उन का मत है दिक है क्यों कि वे लोग देदप्रतिपाद्य गणेश को ही प्रणाम करते हैं चेदप्रतिपाद्य गणेश को नमस्कार करने से तो तान्त्रिक लोगों का अवैदिक होना त्रिकाल में भी सिद्ध नहीं हो सकता वैदिक मंगलावरण करने पर तान्त्रिक लोगों का वैदिक न मानना पूरी हठ है अब रहगया "मैरवायनमः" या "दुर्गायैनमः" जिस प्रकार स्वामी द्यानन्द् ने ज्याकरण से ज्यत्वत्ति करके पृथिवी कुचेर आदि परमेश्ला के कि ता तिद्ध किये हैं इसी प्रकार मैरव दर्गा भी परमेश्वर के देदिक नाम सिद्ध हो सकते हैं यदि न हो जावें तो हम जिस्सेदार क्या किसी समाजी में इतनी शक्ति है कि जो संस्कृत की व्यत्पित से भैरव दुर्गा ईश्वर के नाम होने का खंडन कर सके यदि कोई भी समाजी इस पर लेखनी उठावेगा तो हम उसको धन्यवाद देंगे किन्तु लेखनी उठाते ही सत्यार्थप्रकारा में लिखे पृथिवी आदि ईश्वर के नाम पाताल को जाते रहेंगे और भैरव दुर्गा आदि फिर भी ईश्वर के नाम बने ही रहेंगे क्यों कि इनमें बोसियों कोष प्रमाण मिलेंगे। इसके आगे पं० तुलसीतम लिखते हैं कि "अध" आदि ऋषि परिपाटी का खंडन स्वामीजो नहीं करते हम यह पूछते हैं कि ऋषियों को कौन २ बातें स्वामोजी मानते हैं बतलाइये वह कौन ऋषि है कि जिसने ११३१ शालाओं को देद न माना हो वह कीनमा ऋषि है कि जो मुसलमानों की शुद्धि लिखगया हो वह कौन ऋषि है जो चमारों को शर्मा पद्वी का अधिकारी बतला गया हो जब कि आप एक भी सिद्धान्त ऋषियों का नहीं मानते फिर ऋषि परिपाटी से मंगलाचरण क्यों माना क्या मज़ब्रन तो मानना नहीं पड़ा कहीं भूल कर मंगलाचरण कर गये हों और उसकी पृष्टि के लिये ऋषि परिपारी की शरण लेना पड़ी हो। यहां पर एक बात और भी पंछना है कि मंगलाचरण में वेद परिपाटी और ऋषि परिपाटी में भी भेद है ऋषि लोग "अथ" आदि से मंगळाचरण करते हैं किन्तु वेद ने "अग्निमीले" इत्यादि शब्दों से मंगलाचरण किया है अब वेद परिवाटी को छोड़ कर आपने ऋषि परिपाटो को क्यों लिया क्या वेद परिपाटी में कोई दोष था और जब आप ऋषि परिवाटी को लेते हैं तब फिर आप दैदिक कैसे कहलाईंगे जब आपही चेद् परिपाटी को छोड़ते हैं तो इस पारपाटी को कौन लेगा अजब लीला दिख-लाई है कि जिस चेंद परिपारी की स्वामी द्यानन्द रात दिन प्रशंसा करते रहे हैं आज उसी चेंद परिपारी को वही स्वामी द्यानन्दजी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। फिर स्वामी दयानन्दजी ने भूमिका पर "सचिदानन्देश्वराय नमः' से मंगठाचरण किया है यह कौन परिपाटो है यह परिपाटी तो एक अद्भुत परिपाटो है जो वेद ऋषि तान्त्रिक तीनों परिपाटियों से भिन्न है ऐसा मंगलाचरण न तो वेद ने किया और न किसी ऋषि ने किया और न तान्त्रिक लोगों ने किया यह सब से भिन्न है अब इस परिपारी का नाम क्या द्यानन्दी परिपाटी रक्कें या कि समाजी परिपाटी कृपाकर कोई समाजी इस परिपाटी का नामकरणसंस्कार अवश्य करदें नहीं तो साधारण मन्ष्य इस परिपाटी को 'नामाल्मी" परिपाटो कहने लगेंगे जिस परिपाटी के लिये यह लेख लिखा जा रहा है यह द्यानन्दी परिपारी नं०१ है इसके ऊपर इतनाही छेख तोष दायक समझं कर द्यानन्डो परिएक्त नम्बर २ का भी कुछ हाल लिखताहुँ सत्यार्थप्रकाश के आरम्म में "शक्षोमित्रः शंवरणः" मंत्र से मंगलाचरण किया यह परिपाटी नम्बर २ है दूसरे पुरुष के बनाये वाक्य से मंगळाचरण करना यह भेद ऋषि तान्त्रिक दयानन्दी नम्बर १ चारों परिपाटियों से भिन्न है न तो ऐसा अंगलाचरण वेद ने किया और न किसी ऋषिही ने किया और सत्यार्थप्रकाश की भूमिका पर स्वतः स्वामी दयानन्दजी ने भी ऐसा नहीं किया अतपव यह चारों से विलव् है इससे इसका नाम द्यानन्दी परिपाटी नम्बर २ समझो बस द्यानन्दी परिपारी नम्बर २ का लेख समाप्त होता है अब दयानन्दी परिपारी नम्बर ३ पर भी कुछ अक्षर लिखताहूँ स्वामी दयानन्द्रजी ने अपने बनाये यज्ञवेद के भाष्य में प्रत्येक अध्याय के आदि में "विश्वानि देव" इस मंत्र से मंगलाचरण किया यह मंगलाचरण वेद ऋषि द्यानन्द नम्बर १ तथा द्यानन्द नम्बर २ इन चारों परिपाटियों से मिन्न है न तो अध्याय २ पर कहीं चेदने ही मंगलाचरण किया और न किसी ऋषि ने और स्वामी द्यानन्द ने सत्यार्थप्रकाश के किसी समुज्ञास में ऐसा नहीं किया अतएव यह परिपाटी सबसे पृथक् (भिन्न) है और इस मंगलाबरण का नाम द्यानन्दी मंगलाबरण नम्बर ३ है अथवा द्यानन्दी परिपाटी तृतीय है और इन परिपाटियों की गणना ही कौन करे यदि केवल स्वामी द्यानन्द की परिपाटियों को गणना ठीक २ रीति से की जावे तो पांच सात परिपाटी तो स्वामी द्यानन्इ के ही छेखं में निकलेंगी जिनमें से तीन परिपाटी मैं दिखड़ा चुका और आप निकाल लें।

पाठकवर्ग ! अब आप अच्छोरोति से समझगये होंगे कि स्वामो दया-तन्द्जी का मङ्गलाचरण न तो चेद् परिपाटी में है और न ऋषिपरिपाटी में खुद भी कई परिपाटी कर गये इतने पर भी ऋषि परिपाटी की डींग मारना ं संसार को निर्णय से कोसी छे जाना नहीं जो और क्या है वास्तविक में स्वामी द्यानन्द मङ्गलाचरण का खण्डन कर गये और आपही मङ्गलाचरण कर गये इन दोनों लेखों में एक दूसरे का खण्डन करता है परस्पर में विरोध रखता है इस विरोध के मिटाने के लिये स्वामी दयानन्द ने परिपाटी बनाई किन्तु वे ऐसी विरिपाटो बनों कि जिनको संख्या दिनोंदिन उन्नति करती गई और स्वामी दया-तन्द सब परिपाटियों से चाहर भाग गये स्वामी द्यानन्द का किसी परिपाटी पर स्थिर न रहना साबित करता है कि द्यानन्द का यह छेख केवल छेखद्वय के विरोध मिटाने के लिये है वास्तविक में परिपारी भेद है ही नहीं मझलाचरण तीन प्रकार का होता है प्रथम आशीर्वादात्मक द्वितीय नमस्कारात्मक तृतीय शब्द निर्देशात्मक इन तीन मङ्गलाचरणों में से किसी से मङ्गलाचरण करें कोई भी दोष नहीं और ऋषि परिपारी तथा तान्त्रिक परिपारी में जराभी भेद नहीं इस को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि वेद्व्यासजी ने ब्रह्मसूत्र (वेदान्तद्शीन) के आरम्भ में "अथातोब्रह्मजिब्रासा" इस सूत्र से वस्तु निर्देशात्मक मङ्गळा-चरण किया जिस ब्यासजी ने ब्रह्मसूत्र के आरम्म में वस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरण किया उन्हीं ज्यासजी ने योगशास्त्र के भाष्य करते समय तथा महाभारत के आरम्भ में नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण किया बस जिस नमस्काः रात्मक मङ्गलाचरण को स्वामी द्यानन्द तांत्रिक बतलाते थे उसको तो ऋषि भी छेते हैं जब कि इस विषय में ऋषि श्रीर तान्त्रिक एक हैं तब भेद बतलाना संसार को घोके में डालना नहीं तो और क्या है।

अब इसके आगे की कथा सुनिये द्यानन्दजी सत्यार्थप्रकाश में लिख आये हैं कि जो आदि मध्य अन्त में त्रिक्ष अमंगल रहता है इस पर पण्डित आदि मध्य अन्त को छोड़कर शेष अमंगलहो अमंगल रहता है इस पर पण्डित ज्वालाप्रसादजी ने यह लिखा कि आपके बनाये सत्यार्थप्रकाशादि प्रन्थों में भी ज्वालाप्रसादजी ने यह लिखा कि आपके बनाये सत्यार्थप्रकाशादि प्रन्थों में भी ज्वालाप्रसादजी ने यह लिखा कि आपके बनाये सत्यार्थप्रकाशादि प्रन्थों में भी ज्वालाप्रसादजी ने यह लिखा कि आपके बनाये सत्यार्थप्रकाशादि प्रन्थों में भी ज्वालाप्रसादजी ने यह लिखा कि आपके बनाये सत्यार्थप्रकाशादि प्रन्थों में भी ज्वालाप्रसादजी ने यह लिखा कि आपके बनाये सत्यार्थप्रकाशादि प्रन्थों में भी ज्वालापके किये आदि मध्य अन्त्यके मंगलाचरणको छोड़कर शेष अमंगलहो अमंगल आपके किये आदि मध्य अन्त्यके मंगलाचरणको हो स्वामी द्यानन्द ने मनुष्य मात्र के लिये ही बनाया है इसमें कहीं यह तो लिखा नहीं कि समाजियों के लेख को छोड़कर या द्यानन्द के लेख से भिन्न लेख में अमंगल रहता है अब इस कानून में आपमी धिरगये तब तो सत्यार्थप्रकाशादि के आदि मध्य अन्त्य को छोड़ कर शेष अमंग-लही रहा कृपाकर इस अमंगल को निकाल हालें इससे हानि होगी पं० तुलसी-राम इसका निकालना स्वीकार नहीं काते किन्तु यह प्रमाण देते हैं बीच बीच में भी सर्वत्र असत्य खण्डन सत्य मंडनहर मंगलाचरण ही है यह तुलसीरामी परिपाटी और निकली असत्य खण्डन और सत्यमडन की मंगलाचरण मानना वेद्स्मृति पुराण आदि प्रन्थों के कर्ता तथा स्वामी दयानन्द से विद्वान् होना है असत्य खण्डन सत्यमडन को मंगलाचरण न तो वेद ने माना और न स्मृतियों ने और न पुराणों ने और न स्वामी द्यानन्द ने ही माना है यह कौन परिपाटी है हार कर कहना पड़ेगा कि यह तुलक्षीरामी परिपाटी है अब यदि कोई मन्ड्य वेद ऋषि तांत्रिक और स्वामी द्यानन्द की परिपाटी से आरम्म में मङ्गलाचरण न करे और इन परिपाटियों को छोड़ कर तुलसीरामी परिपाटी से मङ्गलाचारण करदे तो कोई दोष तो नहीं क्या दोष है कुछ नहीं केवल इतनाही दोष है कि आर्यसमाज में और नास्तिकों में कुछ भेद नहीं रहेगा दोनों एक हो सिद्धान्त माननेवाले हो जादेंगे तुलसीरामजी ने एक अद्भुत परिपाटो निकाली कि जिससे सब प्रकार के मंगलाचरणों का स्वाहा होगया मुक्ते बार २ यही विचार उठता है कि समाजी लोग यह क्या करते हैं जो लेख लिखते. समय कुछ भी विचार नहीं करते और और जा जाता है लिख देते हैं क्यों न हो जो गुरु करे वही तो चेला करेगा स्वामी द्यानन्द ने जिस प्रकार के लेख लिखे पं० तुलसीराम भी तो उसी सड़क पर चलेंगे अब में स्योंदय से स्यास्त तक हे समाजियों से भार्थना करता हूँ कि पं व तुलसोराम के कहे मंगलाचरण में प्रमाण दें कि असत्य खण्डन और सत्य मण्डन को मंगलाचरण अमुक पुस्तक में लिखा है क्या इसका उत्तर समाज दें सकती है अजी साहव उत्तर देना तो और बात है समाज तो हाथ में लेखनी भी नहीं उठा सकती क्या किसी प्रन्थ में लिखा है जो समाज उत्तर दे दे यदि इसको कोई भी प्रन्थ का लेख सिद्ध नहीं कर सकता तो फिर मनगढ़ंत लेख लिखना क्यां सभ्यता का उच्च पद्दिता है जब कि इसको कोई भी प्रन्थ नहीं मानता तो फिर समाज ने क्यों माना जो जो में आया उसी को मान लिया क्या इसी का नाम तो नैकिन की तही है । पं० ज्वालाप्रसादजी मिश्र ने यह तिला है कि सत्यार्थप्रकाश में अपने पूर्वजों को गालीगलीज दी है बेशक स्वामी द्यानन्द के लेखानुसार यह बीच २ में अमंगलहीं है पं॰ तुलसीरामजी इसको भी मंगलाचरणही बतलाते हैं पं॰ न्याना करते हैं कि पोपादि शब्द कहके साधारण मनुष्यों को धोके से बनाया यह मी मंगलाचरणही है अजी जनाव पोपादि शब्द ही नहीं कहे किन्तु स्वामी द्यानन्द जी ने तो यह लिखा है कि गुड महात्म्य और गुडगीता इन्हीं कुकमीं लोगों ने बनाई है इसके अलावा एका-दशीव्रत चलानेवाले को कसाई लिखा है इत्यादि अनेक कर शब्द लिखे हैं जिनको आप लिपाते हैं क्या गालियां देना हो घोके से बचाना होता है यदि आप शुभ को मंगलाचरण मानते हैं तो हम जोर देकर कह सकते हैं कि बेशक यह अशुद्ध लेख पं॰ तुलसीरामजी के मंतव्यानुसार अमंगलाचरण है और यह मंगल एक परिपाटी पं॰ तुलसीराम ने समाजियों को और बतादी कि जहा दूसरों को दो चार गाली सुनाई कि समाजियोंका मंगलाचरण होगया जिसके मतमें गालियां भी मंगलाचरण हैं उस मत का कीन ठिकाना।

पं॰ ज्वालाप्रसादजी ने लिखा था कि क्या परमेश्वर को कुछ नाम प्रिय हैं और कुछ अप्रिय जो ओरम् नामसे मंगलाचरण करें तो प्रसन्न और 'नारा-यणायनमः" इत्यादि करे तो रुष्ट हो इसके ऊपर पं॰ तुलसीराम लिखते हैं कि बेशक ये नाम तो ईश्वर के हैं किन्तु इन नामों से पूर्वज विशेष और वेद विरुद्ध अवतारों का ग्रहण होने लगा इस कारण से मंगलाचरण इन नामों से रोका है ये नारायणादि पूर्वज विशेष थे इन में कुछ प्रमाण नहीं केवल यही प्रमाण है कि पं व तुलसीरामजी ने लिखदिया तुलसीराम का प्रमाण कौन मानेगा अजी कोई नहीं मानेगा तो समाज तो मानेगी जहां २ वेद और मन् आदि में नारा-यणादि का वर्णत है वहां २ पर इनको ईश्वर का शरीर बतलाया है और जहां कहीं पुराणों में वर्णन आया वहांपरमी रतको अपनाम ही बतलाया फिर समाज सबको छोड़कर केवल तुलसीरामक ही प्रमाण को स्वतः प्रमाण कैसे मानेगी क्या पं तुलसीराम जी चेदकर्ता ईश्वर से भी बढ़गये यदि ऐसा है तो किर रनको ईश्वर के ईश्वर की उपाधि मिलनी चाहिये एं तुलसीराम चाहे जो लिखें किन्तु इन हे अवतार होने का खण्डन करना उतना कठिन है कि जितना सूर्यका उद्य पश्चिम में करदेना एं० तुलसीराम की प्रसन्नता के लिये यदि हम ऐसा भी मानलें कि वे पूर्वजहीं थे ईश्वर के नाम यदि दूसरी जगह चले जावें तो क्या वे इतने अशुद्ध होजाते हैं कि उनका ग्रहण करनाही छोड़िद्या जावे यदि ऐसाही है तब तो स्वामी द्यानन्द ने मूल करी जो इन नामों को सत्यार्थ- प्रकाश में लिखा यदि कही कि श्रोका तही इस कारण से निषेध किया है इसके ऊपर हमारा यह प्रश्न हैं कि यदि कोई नीच कौम का मनुष्य अपने छड़िते का नाम नुरुस्थ अपने छड़िते का नाम नुरुस्थ अपने छाड़िते को लिये आप अपना नाम छोड़ितें। यदि ऐसाही है तो आपने आर्य शब्द क्यों नहीं छोड़ा क्यों कि इसमें भी तो श्रे हे की पिछाड़ी का श्रोका होता है जिन सबही को छोड़ितों या केवरु ईश्वर के नामों कोही छोड़ोंगे इसका कुछ भी उत्तर है।

इसके आगे पं० तुलसीर। मजी लिखते हैं कि राम ऋषादि नाम भले ही व्याकरण की खेंचा—तानी से सिद्ध होजार्वे किन्तु वेद में इन नामों से काम नहीं है समाजियों में एक यह अद्भुत वात पाईजाती है कि अपनी बुद्धिके सन्मुख दूसरे की बुद्धि की कुछ गणनाही नहीं वस यही हाल पं० तुलसीराम ने यहांपर किया है जो अपनी बुद्धि के सन्मुख स्वामी द्यानन्द के लेख पर पानी फेरिदया हम तुलसीरामजी से पूंछते हैं कि स्वामी द्यानन्द ने जो प्रथम समुद्धास में "रामः" शब्द व्याकरण से सिद्ध करके दिखलाया है क्या सचही स्वामीद्यानन्दने इसमें खेंचा—तानीकी है यदि ऐसा है तो इसको सत्यार्थप्रकाश से निकाल क्यों नहीं देते और जब स्वामी का से यहण होने के लिये लिखा इस स्थान में हम इतनाही कहेंगे कि यातो गुरुही भूलगया या चेला ही भूलता है जो दोनों के लेख में विरोध आया पण्डित तुलसीरामजी भी अजब सभ्य हैं कि जिनको ईश्वर का नाम "राम" अशुद्ध जान पड़ता है और पृथिवी राहु केतु शिनश्चर आदि ईश्वर के नाम सिद्ध प्रतीत होते हैं।

दं शतुलसीराम ने कृष्ण नाम पर लिखा है कि मिश्र जी तो उसको व्याकरण सिद्ध करके नहीं बतलाते और क्यों साहब "कृषिमूवाचकः" आदि जो मिश्रजी ने कारका दी उसका आपने क्या उत्तर दिया जरा कोई बतलावे तो क्या उत्तर है।

जिसका वादि उत्तर नहीं देता वह मान्य समझा जाता है जब आपने कारका मानली तब व्याकरण लिखें या न लिखें और यदि कहो कि नहीं मानी

THE RESERVE OF STREET STREET STREET

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

ती फिर उसका खंडन क्यों नहीं लिखा और यदि आप न्याकरण से मानलें तो ज्याकरण हम देते हैं "कर्षतिभक्तानिति कृष्णः" ईश्वर मक्तों को पापों से खेंच कर मोक्ष को पहुँचाता है इससे ईश्वर का नाम कृष्ण है।

मिश्रजी ने यह लिखा था कि स्वामी द्यानन्द विष्णुसहस्रनाम आदि से ईश्वर के नाम छे छेने यह सौ नाम छिखकर नई चाल दिखलाई है इसके ऊपर पं० तुलसीराम लिखते हैं कि वस रहने दीजिये उनमें तो ईश्वर का नाम "चोर जार शिखामणिः" भो है पं० तुलसीरामजी के लेख पर हँसी आती है वद्या तुलसीराम को यह माल्म नहीं कि आर्थाभिविनय में 'मानोवधीरिन्द्रमा' मंत्र ४९ कं अर्थ में स्वामी द्यानन्द्जी ने छिखा है कि हे ईश्वर हमारे भोगों को न तो तूं चौर और न और से चरवा स्वामीजी के इस छेख से मालुम होता है कि <sup>ईक -- -</sup> ्र अरी नहीं करता बिक एक शिरोह और भी साथ में ऐसा रखता है कि जब ईश्वर को समय न मिले तो उससे कार्य करवा लेता है जब कि आर्यसमाज के मत में ईश्वर रोटी दाल कपड़े तक नहीं छोड़ता जब कि इस ईश्वर के मारे आर्यसमाज के नाक में दम आगया है जब कि ईश्वर को आर्यसमाज के जन्मदाता द्यानन्द ही चोर चत्रलाते हैं जब कि आर्यसमाजही ईश्वर को चोर मानती है किर यदि कोई दूसरा मनुष्य ईश्वर को चोर मानले तो उस पर कटाक्ष कैसा यदि आप कहें कि नहीं वह तो केवल प्रार्थना है हमारे भोगों को मत चरा यह प्रार्थना उसी दशा में हो सकती है जब कि वह चोरी करता है और जो चोरी नहीं करता उस से यह प्रार्थना कमी हो नहीं सकती कि त् हमारो चोरी न करना यदि तुलसीराम यह कहें कि तम भी तो ईश्वर को चोर मानते हो फिर स्वामी द्यानन्द के इस लेख पर कटाक्ष क्यों करते हो इसके ऊपर हमारा यह उत्तर है निःसन्देह हम ईश्वर को चोर मानते हैं किन्तु हम उसको ऐसा चोर नहीं मानते कि वह हमारे भोग के पदार्थहो चुरा लेजाता है किन्तु हम उसकी जैसा चोर मानते हैं उसको भी देखिये—

> अकिंचनीकृत्यपदाश्रितंयः करोतिभिचुंपथिगेहहीनम्।

# केनाऽप्यहोभीषणचौरईहग् टष्टःश्रुतो वा नयमाकदापि॥१॥

अर्थ जो मनुष्य संसारसुख पर लात मार संसारी भोगों को रात्रु समझ परमात्मा के चरणार्जिन्द में जाकर गिरता है परमात्मा उसको घरहीन मार्गिका भिद्धारी बनादत ह यह एक भयंकर चोर है ऐसा चोर न तो हमने कभी आज तक देखा और न सुना।

कहिये हमारे यहां तो संसारी विषय की छुड़ाने का चोग्ही ईश्वर को माना है न कि रोटो ओर दाल की हँडिया का चोर और इस बात को संसार के समस्तधर्म स्वीकार करते हैं कि जब तक ईश्वर मनुष्य के कर्मी की न चुरालें तब तक मोक्षही नहीं होती इसी को हमारे प्रन्थों में कहा है कि 'अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौरात्रगण्यंपुरुषंनमामि" यह चोरी इल्जाम चौरी नहीं किन्तु भक्त के पाप के नाश को चौरी की उपमा दी है यदि यह माव पं व तुलसीराम के हृदय में होता तब तो इस पर लेखनीही न उठाते अस्तु हम यह सिद्ध करचके कि ईश्वर रामधी पदार्थी का चुरानेवाला सवातनधर्म नहीं मानता किन्तु आर्यसमाज भागती है। अब आगे एं तुलसीराम लिखते हैं स्वामी तुम्हारे घरका सव भेद जानते हैं इसको खुळवा कर दूसरों से हँसी न कराइये इसके अपर हमारा उत्तर यह है कि स्वामी दयानन्द हमारे घरका ही हाल तो नहीं जानते इसी का ती हमकी शीक है यदि स्वामी दयानन्द वेदों को जानते तो क्या 'अवतार" 'मृर्त्तिपूजा" मृतकपितरों के श्राद्ध आदि दैदिक विषयों का खंडन कर सकते थे जो विषय वेदों में उसाउस भरे पड़े हैं क्या स्वामी द्यातन्द्र समृति जानते थे यदि समृतियों को जानते होते तो क्या "साचे त्क्षतयोनिः" आदि श्लोकों के अंडबंड अर्थ करके विधवाविवाहका रेज्लेशन पास करसकते जिसका निषेध मनुके बीसियों श्लोक कहरहे हैं मनुका पंचमअध्याय देखिये क्या स्वामी द्यानन्द दर्शन मी जानते थे कोई मी दर्शन वाला जीव का मोक्ष से लौटना मानता ह क्या स्वामीजी अंग भी जानते थे क्या उन्हों ने व्याकरण के जोए से हो चेदमाध्य में नर (बकरे) के घी दूध की आज़ा दी है क्या स्वामीजी इतिहास जानतं थे कोईभी इतिहास जानने वाळा बालमीकोय

रामायण और महाभारत को ईश्वर प्रणीत कह सकता है जिसको द्यानन्द ने शोलापूर के विज्ञापन में छपवाया है क्या स्वामीजी पुराण जानते थे क्या पुराण जान करही "रथेनवायुवेगेन जगामगोकुलंप्रति" लिखा है जिसको समाज ने अशुद्ध समझ दुकड़े किये किन्तु अवमी अशुद्ध ही रहा यदि इसीको विस्तार से लिखाजाये तो एक पुस्तक टा्ड राजस्थान के वरावर वनकर तैयार हो किन्तु मानतेवाले को इतनाही बहुत है और दूसरे हँसे क्या आपने सनातनधर्म की पुस्तकों को स्वामी दयानन्द का लेख समझा है यह बात तो स्वामी दयानन्द के ही लेख में है जरा पेशावर का फैसला पढ़िये पढ़तेही माल्म होजावेगा कि सत्यार्थप्रकाश धार्मिक पुस्तक नहीं किन्तु व्यमिचार फैलानेवाली पुस्तक है दूसरे स्वामी दयानन्द प्रोलण नाग का यद नहां मानते थे इस पर राजा शिव-प्रसाद सितारेहिन्द से छेखक शास्त्रार्थ चला जिसमें बराबर राजासाहब की ओर से सम्यता परिपूर्ण पंडिताई से भरे दिव्य छेख जातेथे और स्वामीजी की ओर से बिल्कुल चैठकवाजी के गा होमरे युक्ति और पण्डिताई की चर्चा से रहित लेख जाते थे इस विषय को क्रमशः जिसे पढ्ना हो वह राजासाहब का छपवाया निवेद्न नामक प्रन्थ मँगवाले निःसन्देह राजा शिवप्रसाद साहब के आगे द्या-नन्दजी को अत्राक् होना पड़ा था और ब्राह्मणभाग के देद न मानने से हमारे देशीही क्या फ्रांस अमेरिका इङ्गलैण्ड आदि के निवासी विमतावलम्बी विद्वान् भी इनको डफोलशंख समझते थे राजासाहब ने दूसरे निवेदन के पृ० ४ एं० ६ में लिखा है ''फिरंगिस्तान के विद्वजनमण्डलीभूषण काशिराज स्थापित पाठशाला-े ्रिल्लाया बहुत अवरज में आये और ध्येश डाक्टर टीवो साहब वन कहनेलगे कि हम तो स्वामोजी महाराज को वड़ा पण्डित जानतेथे पर अब उनके मनुष्य होनेमें भी सन्देह होता है" राजासाहब ने अपने प्रन्य पर टीवो साहबकी एक चिद्री भी छापी है।

ैवह विद्वी यह है:—"The question at issue between Raja Sivaprasad and Dayanand is the authoritativeness of the several parts of what is cammonly comprised under the name "Veda." Dayanand Sarasvati rejects the Brahmans name "Veda." Dayanand Sarasvati rejects the Brahmans and Upnishads (with one exception) and acknowledges the authority of the Sanhitas only. As this procedure is not

in agreement with the religious belief of the Hindus of the present day as well as of past ages of which we have records, Dayanand Sarasvati is bound to produce convicting poorls for the validity of the distinction he makes. mentions that me Sanhetas are "ईरवरोक," Brahmans and Upnishals are nearly "जीत्रोक" but now does he prove this assertion? (For as it stands it cannot be called anything but a more assertion.) The assertion of Sanhitas being स्वतः प्रमाण while the Brahmans and Upnishads are merley परतः प्रमाण can likewise not be admitted before it is supported by arguments stronger than those which Sarasvati has brought forward up to the Dayanand present. Raja Sivaprasad is right to ask "why should not both the स्वतः प्रमाण if one is so ?" or again "why not both be परतः प्रमाण if one is so?" And this reasoning could certainly not be employed by any one for proving that other non-vedic be ' ..... are to be considered equal to the Veda; for the Veda alone (including Brahmans and Upnishads) enjoys the privilege of having since immemorial times been acknowledged by Hindus as sacred and revealed books.

With regard to the passage quoted by Dayanand Sarasvati from the Satapatha Brahmana (Brihadaranyak Upnishad) it must be admitted that the objection of Raja Sivaprasad is well founded; if one part of the passage is authoritative, the other part is so likewise. The assertation whether the whole passage is a वाक्य or a वाक्य समृह is wholly irrelevant to the point at issue.

Dayanand Sarasvati has certainly no right to declare the passage from Katyayana according to which the Veda consists of Mantra and Brahmana an interpolation. Acting in this way any body might declare any passage contrary to this preconceived opinions an interpolation. Dayanand Sarasvati rejects the authority of the Brahmans. How then does he prepare to deal with Brahmana portions of the Taittiriya Sanhita, which in character nowise differ from other Brahmans like the Satapatha, Panchavinsa, &c., and on the other hand does he reject all the mantras contained in the Taittiriya Brahmana?

G. THIBAUT.

घृणित लेख तो स्वामी द्यानन्दने ही लिखने आरम्म किये हैं हिन्दुओं के ग्रन्थ तो वे ग्रन्थ हैं कि जिन उत्पूर्ण हला नहां करते किन्तु मुक्तकण्ठ होकर उनकी प्रशंसा करते हैं आर्यसमाज के हो उर्नू अख़बार लाहौर में ऐसे कितने ही लेख निकल चुके जिनमें यह दिखलाया गया है कि अमुक पादरी लिखता है कि मनुष्य को सच्चरित्र बनने के लिये यदि संसार में कोई पुस्तक है तो वाल्मोकीय रामायण या महाभारत है जिन ग्रन्थों की दूसरे मनुष्य प्रशंसा करते हैं उनपर हँसी करना यह लेख कितना सार रखता है और इस लेख के माननेवाले आर्यसमाजियों में कितनो विचारबुद्धि है इसका निर्णय प्रबलिक पर छोड़ता हूँ।

इसके आगे एं० तुललीरामजी लिखते हैं कि हम और स्वामी यदि आपकी मांति करें तो वही हालत हो जैसे "हवर्ग में सब्जेक्ट कुमेटी" स्वर्ग में सब्जेक्ट कुमेटी बनाकर क्या बहादुरी की देद में लिखे अवतारों को नीचा दिखलाते हुये वेदों से घृणा कराइ ह वदा स घृणा कराना यह बहादुरी हैं या भूल इसको आप विचारलें यदि कही कि वेद में तो अवतार ही नहीं वेद में अवतार नहीं इस बात को तो वही मानेगा जिसने कभी वेद न देखा हो "स्वर्गमें अवतार नहीं इस बात को तो वही मानेगा जिसने कभी वेद न देखा हो "स्वर्गमें सब्जेक्ट कुमेटी" में वाराह अवतार पर दिल्लगी की है वाराह अवतार मिश्र जी ने वेद के मन्त्रों में दिखलाकर तिमिरभास्कर में लिखा है जिसका उत्तर आपने ने वेद के मन्त्रों में दिखलाकर तिमिरभास्कर में लिखा है जिसका उत्तर आपने मास्करप्रकाश में आजतक नहीं दिया और न किसी दूसरेही समाजी ने दिया है सास्करप्रकाश में आजतक नहीं दिया और न किसी दूसरेही समाजी ने दिया है वाराह अवतार वेद से सिद्ध है वाराह अवतारवाले मन्त्रका अर्थ आजतक नहीं वाराह अवतार वेद से सिद्ध है वाराह अवतारवाले मन्त्रका अर्थ आजतक नहीं वाराह अवतार वेद में है तब वेद में अवतार नहीं इतना कह देने बदलसका जब वाराह अवतार वेद में है तब वेद में अवतार नहीं इतना कह देने बदलसका जब वाराह अवतार वेद में है तब वेद में अवतार नहीं इतना कह देने बदलसका जब वाराह अवतार वेद में है तब वेद में अवतार नहीं इतना कह देने में काम नहीं बलता किर "सब्जेक्ट कुमेटी" में वाराह दिव्य अवतार के से काम नहीं बलता किर "सब्जेक्ट कुमेटी" में वाराह दिव्य अवतार के में अवतारों की सभा लगा वेद पुराण दोनों के विवद्ध की गई है फिर क्या सबही स्वर्ग भोजन की कल्पना वेद पुराण दोनों के विवद्ध की गई है फिर क्या सबही स्वर्ग मों अवतारों की सभा लगा में किसी

ग्रन्थ में लिखा है किसी में भी नहीं जैसे आर्यसमाज की तरफ से "स्वर्ग में सब्जेक्ट कमेटी" मनगढ़न्त लिखी गई है उसका उत्तर वैसाही किसी सनातन धर्मी की तरफ से "अन्तरिज्ञ में निराकार का दर्बार" भी लिखागया है अब इन धर्माकियों से काम नहीं चलेगा ठीक २ लिखकर उत्तर दोजिये जिसको पढ़ कर तोष हो ऐसा उत्तर शास्त्र से अनिमिश्च पुरुष भी दे सकता है।

इसके आगे पं० नुलसीरांमजी पं० ज्वालाप्रसादजी से कहते हैं कि "अथ" वा "ओ३म्" शब्द वेद के विरुद्ध सिद्ध करें पं० ज्वालाप्रसादजी पीछे दिखला चके हैं कि चारों वेदां में "ओ३म्" "अथ" आदि से मंगलाचरण नहीं किया अतएव "ओ३म्" "अथ" आदि से मंगलाचरण करना वेद विरुद्ध है अब इसमें सिद्ध क्या किया जावे इसका भी तो पता लगे हां यहां पर पं० तुलसीराम को यह सिद्ध करना था कि अमुक वेदसंहिता में "ओ३म्" या "अथ" आदि से मंगळावरण किला क्षेत्र करना काम पं व तुलसीराम का था सो यह तो पं व तुलसीराम या और कोई आर्थसमाजी त्रिकाल में भी सिद नहीं करसकता कि किसी वेद में "ओदम्" या "अथं" से मंगलाचरण किया हो जब ऐसा कहीं मिलता ही नहीं तब फिर पं नुलसोराम उत्तर ही क्या देंगे हार कर यही लिख दिया कि एं ज्वालाप्रसाद सिद्ध करें कि "ओरम" ''अथ'' आदि से मंगलाचरण करना वेदविरुद्ध है फिर पं० तुलसोरामजी "ओरम् खम्ब्रह्म" यजु० अ० ४० का यह मन्त्र मीं लिखते हैं यहां पर पूछना यह है कि जब पं० ज्वालाप्रसादजो ने सिद्धही नहीं किया तो फिर आपने "ओ३म खम्ब्रह्म" उत्तर क्यों लिखा आपका उत्तर लिखनाही सिद्ध करता है कि एं० ज्वालाप्रसाद सिद्ध कर चुके जब पं॰ ज्वालाप्रसाद सिद्ध कर चुके और पं॰ तुलसीराम उसका उत्तर देखने किराभी यह कहना कि तुम सिद्ध करी यह क्यां बात है इस गृढ़ अभिष्राय को साफ़ क्यों न करिंद्या जावे ताकि पाठक समझलें। यदि आप यह कहें कि जब पं० ज्वालाप्रसादजी सिद्ध कर चुके और पं तुलसीरामजी उत्तर मो देचुके तब तो झगड़ा समाप्त ही होगया फिर आप इसकी क्यों बढ़ा रहे हैं इसका उत्तर यह है कि पं० तुलसीराम ने उत्तर देने का साहस भी किया और "ऑखम्ब्रह्म" भी लिखा तथापि उत्तर नहीं हुआं प्० ज्वालाप्रसाद्जी का कथन तो यह है "ओरम्" वा "अथ" राज्द से वेद ने

是一种的一种,但是一种的一种,但是一种的一种,但是一种的一种。 第一种的一种的一种,是一种的一种,是一种的一种,是一种的一种的一种,是一种的一种的一种,是一种的一种的一种,是一种的一种的一种,是一种的一种的一种,是一种的一种

CONTRACTOR STREET STREET STREET STREET

कहीं भी मंगलाचरण नहीं किया इसका उत्तर तो यह था पं० तुलसीराम दिखलाते कि यह प्रमाण है यहां पर चेर के आरम्म में "ओश्म्" या "अथ" से मंगलाचरण किया यह तो कुछ दिखलाया नहीं केवल "आंखम्ब्रस" लिख दिया क्यों साहब यह "ओंखम्ब्रह्म" कौन चेंद् के आरम्भ में है किसी के नहीं जब यह किसी के भी आरम्भ में मंगलावरण के स्थान में नहीं फिर इसके लिखने से क्या प्रयोजन निकला समस्त वेदों को छोड़कर केवल युजुर्वेद ही दिखलाया फिर उसका भी न पण्या होर न दितीय कौन दिखलाया चालीसवां क्या चालीसवें अध्याय तक वेद में मंगलाचरण ही नहीं यदि ऐसा है तब तो मानना पड़ेगा कि घेद में मंगलाचरण हो नहीं है पं० तुलसोरामजी भी गप्त २ मंगळाचरण का खण्डन कर रहे हैं यदि पं० तुळलीराम यह कहें कि आरम्भ में न सही तो अन्त्य में सही अथम तो यह विचार करना होगा कि स्वामी द्यानन्द ने "अथ" वा "ओ३म्" शब्द से मंगलाचरण कहां पर किया है कि जिस पर पं० ज्वालाप्रसाद जी आदीप करते हैं आरम्म में या अन्त्य में "असिखिदानन्देश्वरायनमोनमः" यह तो भिनका के आरम्म में लिखा और "अथ सत्यार्थप्रकाराः" यह सत्यार्थप्रकाश के आरम्म में लिखा स्वामीद्यानन्द ने अन्त्य में "अथ" वा 'ओ ३म्" से कहीं पर मी मंगलाचरण नहीं किया जब कि स्वामीद्यानन्द समाप्ति में इन शब्दों सं मंगळाचरण हो नहीं करते फिर पं॰ तुलसीराम का अन्त्य की तरफ खेंच नेजाना क्या कभी तोषदायक हो सकता है इसको छोड़कर यदि हम यह भी मानहें कि पं० तुलसीरामजी किसी भी वेद के आरम्भ में "अध" या "ओरम्" सं मंगलाचरण नहीं दिखला सकते किन्तु अन्त्य में तो ''ओ३म् खम्ब्रह्म' दिखलाते हैं एं० तुलसीराम ऐसा भी नहीं कर सकते "ओ३म्खम्ब्रह्म" इसके अन्त्य में न तो "ओ३म्" ही है और न अथही है किन्तु यहां पर तो अन्तय में 'हा' है जो कि 'अथ' 'ओस्' दोनों सेही भिन्न है यदि कहो कि एं० तुलसीरामजी ने वेदमंत्र में "ओ३म' तो दिखला दिया इसका उत्तर यह है कि पं० ज्वालाप्रसादजी का यह प्रश्नही नहीं कि वेद में सब अन्तर नहीं या वेद में थोड़े अक्षरों से काम चल जाता है या घेद में ओरम् ही नहीं किन्तु उनका कथन तो यह है कि वेद में "ओरम्" वा 'अथ'' शब्द से मंगठावर्ष वहा लगाज "आश्म्" "अथ" से मंगठावरण दिखलावें यदि नहीं है तो फिर स्वामा द्यानन्य के ''ओरम्'' "अय" राब्द से

### धर्मप्रकाश।

किये मंगलाचरण को वैद्विहद्ध समझ कर इसका खण्डन करें विरोध में या तो समाज वेदकी हो निया का वार्या वेद्विहद्ध "अय" "ओक्म्" से मंगला-खरणकी ही परिपाटी को मानलें किन्तु परस्पर विरोधी दोनों परिपाटियों का मानना निर्णय नहीं कहा जासकता देखिये अब समाज किस परिपाटी को छोड़ती है और किसको मण्डन करती है।

### ओंकार प्रकरणम् ।

सत्यार्थप्रकाश पृ० १ पं० १०

(अ) ३म्) यह आंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है नयों कि इस में जो अ उ और भ तान अत्तर भिलाकर एक (ओ ३म्) समुदाय हुआं है इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आजाते हैं जैसे अकार से विराट् अविन और विश्वादि। उकार से हिरएयगर्भ वायु और तेजसादि। मकारसे ईश्वर आदित्य और प्राज्ञादि नामों का वाचक और प्राहक है उसका ऐसाही वेदादि सत्यशास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है।

तिमिरमास्कर पृ० ७ पं० २६

स्वामीजी की वेदज्ञता तो इस श्रांकार के अर्थ निरूपणसे ही सज्जन पुरुष जानलेंगे कि प्रथम ग्रास में ही मिजकापात हुआ श्रुष देखना चाहिये कि प्रणव की व्याख्या अनन्तपकार से वेदादि शास्त्रों में पिसिद्ध है जिस्मी न श्रुपने श्रुर्थ की पुष्टि में एक भी प्रमाण नहीं जिखा भला वह कीनसा मन्त्र है जिसमें स्वामीजी के जिखे उक्त श्रुर्थ जिखे हैं श्रांकारके ऐसे श्रुर्थ का प्रतिपादक मंत्र न ब्राह्मण न शास्त्र न पुराण में एक भी नहीं मिलने का ऋण्वेद में न ब्राह्मण न शास्त्र न पुराण में एक भी नहीं मिलने का ऋण्वेद में हस प्रकार कथन है "श्रुचोश्रवरेपरमेव्यो मन्यस्मिन्देवाअधिवश्वे हस प्रकार कथन है "श्रुचोश्रवरेपरमेव्यो परनव्यवनेधीन वद्वरमोमित्येषावागिति शाकपूणिऋचोद्यवरे परमेव्यवनेधीन तद्वरमोमित्येषावागिति शाकपूणिऋचोद्यादरे परमेव्यवनेधीन

### धर्मप्रकाश ।

किये मंगलाचरण को देदविरुद्ध समझ कर इसका खण्डन करें विरोध में या तो समाज वेदकी हो निर्माल कर विरोध में या विद्विरुद्ध "अय" "ओ३म्" से मंगला-खरणकी ही परिपाटी को मानलें किन्तु परस्पर विरोधी दोनों परिपाटियों का मानना निर्णय नहीं कहा जासकता देखिये अब समाज किस परिपाटी को छोड़ती है और किसको मण्डन करती है।

## ओंकार प्रकरणम् ।

सत्यार्थप्रकाश पृ० १ पं० १०

(अ) ३म्) यह आंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है क्यों कि इस में जो अ उ और भ तान अत्तर भिल कर एक (ओ ३म्) समुदाय हुआं है इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आजाते हैं जैसे अकार से विराट् अबिन और विश्वादि। उकार से हिरएयगर्भ वायु और तेजसादि। मकारसे ईश्वर आदित्य और प्राज्ञादि नामों का वाचक और ग्राहक है उसका ऐसाही वेदादि सत्यशास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है।

तिमिरमास्कर पृ० ७ पं० २६

स्वामीजी की वेद्ज्ञता तो इस श्रोंकार के अर्थ निरूपणसे ही सजान पुरुष जानलेंगे कि प्रथम ग्रास में ही मिलकापात हुआ श्रा वेदादि श्रा वेदादि कि प्रणव की व्याख्या अनन्तप्रकार से वेदादि शास्त्रों में पिस हुई जिस्मी न श्रपने श्र्य की पुष्टि में एक भी प्रमाण नहीं लिखा भला वह की तसा मन्त्र है जिसमें स्वामीजी के लिखे उक्त श्र्य लिखे हैं श्रोंकारके ऐसे श्र्य का प्रतिपादक मंत्र न ब्राह्मण न शास्त्र न पुराण में एक भी नहीं मिलने का ऋण्वेद में इस प्रकार कथन है "ऋचोश्रवरेपरमेव्यो मन्यस्मिन्देवा अधिवश्वे हस प्रकार कथन है "ऋचोश्रवरेपरमेव्यो परमेव्यवनेधी-तद्वरमोमित्येषावागिति शाकपूणिर्श्वेद्याह्यरे परमेव्यवनेधी-तद्वरमोमित्येषावागिति शाकपूणिर्श्वेद्याह्यरे परमेव्यवनेधी-

यन्ते नानादैवतेषुच मन्त्रेष्वेतद्वाएतद्व्यं यत्सवीत्रयीवियां प्रतिप्रनीति च ब्राह्मणम् निरुक्त अ० १३ पा० १ खं० १० परि-शिष्टे प्र० भाष्यम् कतमततद्त्त्रस् इति ओ३म् इत्येषा वाक इति शाकपूर्णः अमिप्रायः श्रोंकारस्तेनहार्चयन्ति तस्याश्रद्धरे परमे व्योमन् व्योम विविधमस्मिञ्ज्वव्दजातमोतमिति व्योमतस्मिन् तिस्टषु मात्रासु अकाराकारमकारतच्णासूयंशान्तास शिष्यते तद्वरं परमं व्योम शब्द सामान्यप्रभिव्यक्तमित्यभि-प्रायः ॥ यस्मिन्देवा अधिनिषरणाः सर्वे ऋगादिष् ये देवाः ते पंत्रहारेणात्तरे निषरणाः तस्यशब्दकारणत्वात् अथवाप्रथमायां माजायां पृथिवीः श्राग्निः ऋग्वेदः पृथिवी लोक निवासिन इत्येवं हितीयायां मात्रायां अन्तरिच्च वायुः यज्सि तल्लोकनिवा-सिनोजना इति तृनीयायां मात्रायां यौः त्रादित्यः सामानि तल्लोक निवासिनोजनाइति विज्ञायतेहि श्रोंकार एवेदं सर्वम् इति यस्तन्नवेद अनयाविभृत्यात्तरम् किमसौ ऋचा ऋगादिमिर्भन्नैः करिष्यति यस्तन्नाच्यात्यनापश्यति। यहत्तविदुस्तइमे समासते इति विदुष्वपदिशन्ति ताह तत्परिज्ञानात्ताद्भाव्यसुपगताःप्रणव विग्रहमात्मान मनुप्रविश्व स्वीकृतानिवीनित शान्ताचिष इवानला इति ''पद्-ऋचः अत्तरे परमेव्योमन् यस्मिन् देवाः अधिविश्वे निषेदुः यः तत् न देदं किस् ऋचाकरिष्यति ये इततत् विदुः ते इपे समासते ॥ ऋ०॥ (भावार्थ) इस मन्त्रका व्याख्यान श्रोकारपरत्व तथा आदित्यपरत्व तथा श्रात्मतत्व परता में है तिसमें से प्रथम शाकपूणिनामक निक्ककारके मत से झोंकार परता निर्णय करते हैं (प्रश्न) जिस परमञ्चोमसंज्ञक अन्तर में देवादि स्थित हैं सो श्रव्हर कौन है (उत्तर) ॐ यह बाक्नाम शब्द परम बत्कृष्ट (वयोभन्) नाम स्वर्यकी रहा करनेवालों जो क्षारहै तिसमेंही सम्पूर्ण मुख्यदादि मन्त्र अध्ययन किये जाते हैं और नाना जो देवता हैं वे सवमंत्रों में स्थित हैं और मंत्रों में कारण होने से यह अच्चर व्याप्त है क्योंकि सर्ववेदत्रयी विद्या के पति यह अत्तर व्याप्त है ऐसे ब्राह्मण भी प्रतिपादन करता है भाव यह है आंकार विना ऋगादि मंत्रों का उचारण नहीं होता इससे व्योमसंत्र जो अज्ञर हैं तिसमें नानाविधि शब्द समृह स्थित हैं ( १२न ) मंत्र तथा ओंकार शब्दरूप है इससे यह दोनों आकाश में स्थित हैं यावत् शब्दसम्ह आकार में स्थित कैसे कहते हो (उत्तर) शंकार नाम यहां अकारादि सात्रा के शान्त होते जो परिशेष रहता है शब्द सामान्य व्योमनामक श्रचा उसका है इससे तिस श्रचा शब्द सामान्य नादरूप श्रोंकार में पावत्पंत्र स्थित हैं और जिसमें सर्वदेवता स्थित हैं क्यों कि मंत्रों हैं दे . . . स्वत हैं और मंत्र पूर्वोक्त नादनामक अत्तर में स्थित हैं इससे मंत्र द्वारा सब देवता भी अत्तर में स्थित हैं अथवा प्रथम मात्रा में पृथ्वी लोक अगिन ऋग्वेद और पृथ्वी लोक निवासीजन स्थित हैं और दितीय मात्रा में अन्तरित्त वायु यजुर्भत्र श्री श्रंतरित्त लोक निवासीजन स्थित हैं और तृतीयमात्रा में युलोक आदित्य साममंत्र और स्वर्ग लोक निवासी जन स्थित हैं इसी कारण मांड्क्य उपनिषद में ( ओंकार एवंदं सर्वम् ) यह कहा है जो इस विभूति सहित अत्तर को नहीं जानता सो ऋगादि पंत्रों से क्या करैगा अर्थात विना श्रांकार के जाने श्रोर उसके श्रथं जाने उसे चेद के मंत्र फल नहीं देंगे कीर जो अभव उक्तरूप नाद विभूति सहित अचर को जानते हैं वे पुरुष (समासते) प्राणवज्ञान से अवरभाव को पास हुये अपने आत्मा को पणवरूप निश्चय करके पणव में प्रविष्ट होकर समता को शास हो शान्त ज्वाल अग्निवत (निर्वान्त नाम निर्वाणपदं मोत्तं प्राप्नुवन्ति) निर्वाण को प्राप्त होते हैं अर्थात् मुक्त होते हैं आदित्य पचमें यह अर्थ है कि जिस व्योमरूप परम अतररूप आदित्य में सब देवता स्थित हैं मंत्र द्वारा तिस त्रादित्य को जो नहीं जानते वे ऋगादि मंत्रों को क्या करेंगे वे इत् नाम एवं तिस आदित्य को जानते हैं वे पुरुषही विद्वडजन भूमि में सुखपूर्वक रोगादि रहित भोग सम्पन्न चिर-काल जी शते हैं मांड्क्य उपनिषद में इस प्रकार लिखा है। गर्भ भित्येतद्त्तरभिद्णे संवै तस्योपन्याख्यानं भृतं भवद्भविष्य दिति सर्वमोंकार एवं राजा जिला लोतीतं तद्प्योंकार एव।। मां मं ११ (अर्थ) ओं इस प्रकार का यह अत्तर यह सर्व है रेसे कहते हैं जो यह विषय रूप अर्थ का समृह है तिसको नाम में अभिन्न होने से और नाम को आंकार से अभिन्न होने से श्रीकारही यह सर्व है और जो परवहा नाम के कथनरूप उपाय पूर्वकही जानने घोग्य है सो ऑकारही है तिस इस पर और अपर ब्रह्मरूप ओं इस प्रकार के अत्तर का ब्रह्मकी पासिका उपाय होने से ब्रह्मके समीप होने से विस्पष्ट कथनरूप प्रसङ्घ विषे पास जो उपन्याख्यान है सो जानने के योग्य हैं उक्तन्याय से भूत भवि-ज्यत और दर्स मान इन तीनों कालों से परिच्छेद करने को योग्य जो वस्तु है सो भी यह क्रां मार ए। ह आर अन्य जो तीन काल से भिन्न कार्यरूप लिङ्ग से जानने योग्य और काल से परिच्छेद करने को अयोग्य अञ्चाकृत आदिक है सो भी ओंकार ही है यहां नाम (वाचक) और नामी वाच्य की एकता के हुए भी नामकी प्रधा-नता से यह निर्देश किया है "सोऽयमात्माऽध्यत्तरमोंकारोधिमात्रम् पादामात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति" जो वाच्य की प्रधानतावाला ॐकार चारों पादवाला आत्मा है ऐसा पूर्व न्याख्यान किया है यथा (सर्वे ह्यं सहब्रह्मायमातमा ब्रह्म सोय मात्मा चतुष्यात्) सर्व (कारण और कार्य) ही यह ब्रह्म है सर्व जो ॐकारमात्र है ऐसे अति ने कहा है सो यह ब्रह्म है यह आतमा ब्रह्म है सो यह है .... (याच्य ) और पर (अधिष्टान ) और अपर (प्रत्यगातमा) रूप होने से स्थित हुआ आतमा चार पादवाला है सो यह आतमा अध्यत रहे वाचक की प्रधानता से अत्तर को आश्रय करके वर्ण किया है इससे अध्यत्तर कहा है किर वह अत्तर क्या है इस पर कहते हैं सो अत्तर अकार है सो यह क्रार (पाद) चरणों से विमाग को पाया हुआ अधिमात्र है जिस कारण मात्रा को आश्रय करके वर्त्ता है इससे अधिमात्र कहते हैं (पक्ष) आत्माही पादीं से विभाग को प्राप्त होता है और मात्रों को आश्रय करके ॐकार स्थित होता है इस कारण पाद से विभागको पाप्तहुए अकार का अधिमात्रपना कैसे हैं उसपर कहते हैं आत्मा के जो पाद हैं वे ॐकार की मात्रा हैं और खोंकार की जो मात्रा हैं वे चात्मा के पाद हैं इससे पाद और मात्रा की एकता से यह कथन किला के की नती वे अकारकी माना हैं उस पर कहते हैं अकार उकार मकार यह तीन अकार की मात्रा हैं "जागरितस्थानो देश्वानरोऽकारः भथमा मात्राऽऽप्तेरादिमत्वाछा-SSशोतिहवे सर्वान् कामानादिश्वमवति य यवं वेद् ॥ मांडक्यां जो जागरित स्थानवाला वैश्वानर है सो अकारकी अकाररूप प्रथम मात्रा है किस तुल्यता से दोनों की एकता है इस पर कहते हैं व्याप्ति सेवा आदिवाले होने से जैसे अकार से सर्व प्राणी व्याप्तहें तैसे वैश्वानर से जगत् व्याप्त है तिस प्रसिद्ध इस वैश्वानररूप श्चात्माका मस्तक ही स्वर्ग है इत्यादि श्रुतियों के वाक्य से वाच्य वाचककी एकता को इस कहते हैं जिसकी आदि है सो आदिवाला कहाता है तैसे ही जारि कार नाम अतर है तैसे ही आदि वाला वैश्वानर है इस कारण तुल्यता होने से वैश्वानरको अकार-पना है अब इनकी एकता के जाता को फल कहते हैं जो ऐसे उक्त मकार की वैश्वानर और अकार की एकताको जानता है सो निश्चय ही सब भोगों को पाता है और वही बड़े पुरुषों के बीच में प्रथम होता है ''स्वप्रस्थानस्तेजस उकारो दितीया मात्रोत्कर्षादुभयत्वा द्योत्कर्षति हवे ज्ञान सन्तति समानश्च भवति नास्यावहावित्करो भवति य एवं वेद्॥ मांडक्य" जो स्वप्तस्थानवाला तैजस है सो ॐकारकी उकाररूप दितीय मात्रा है दोनों की एकता कैसे है सो कहते हैं उत्कर्ष से वा उभय (दितीय) रूप होने से जैसे अकार से उकार पाटके क्रमण्डे न्हुं है तैसे स्थूल उपाधिवाले विश्वसे सूदम उपाधिवाला तैजस उत्कृष्ट है तिस उत्कर्षसे इनकी एकता है वा जैसे अकार और मकार के मध्य विषे स्थित उकार है तैसे विश्व और पाज्ञ के मध्य ने राजल ह इसस तिनकी उभवरूपता की तुल्यता एकता है अब तिनकी एकता के ज्ञाता को जो फल होता है सो कहते हैं जो ऐसे जानता है सो ज्ञानकी सन्ति को बढ़ाता है श्रीर तुल्य होता है मित्र के पत्त की नाई शत्र के पत्त के मध्य भी देख करने को अयोग्य होता है और इसके कुलमें अब्रह्मवेसा नहीं होते हैं ''सुषुप्तस्थानः पाज्ञोमकारस्तृतीयामात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोतिहवाहद् सर्वमपीतिश्चभवति य एवंवेद मांडक्य"॥ जो सुष्टित स्थानवाला पाज है सो ॐकार की सकाररूप तृतीय भाता है इस त्रल्यता से दोनों की एकता है उनमें कहते हैं कि परिमाण से वा एकता से यहां दोनों की समानता है पस्थ (धान्य परिमाण के पात्र ) से यव घान्य के पारसाण (माप) की नाई जैसे लय श्रीर उत्पत्ति में प्रवेश श्रीर निकलने से माज्ञ से विश्व श्रीर तैजस परिमाण किये की नाई होते हैं तैसे अकार और उकार यह दोनों श्रवर अकार की समाप्ति में और किर उचारण विषे मकार में प्रवेश करके निकलते हुए की समान होते हैं इससे वे मकार से परिमाण किये की समान होते हैं इससे इन दोनों की तुल्यता से एकता है अथवा जैसे अकार के उचारण किये मकार रूप अन्त के अत्तर में अकार और उकार यह दोनों एक रूप हुए की समान होते हैं इसी प्रकार विश्व और तैजस सुषुप्ति काल में पाज विषे एकरूप हुए की नाई होते हैं इससे तुल्य होने से प्राज्ञ और मकार की एकता है अब इनकी एकता क ज्ञाता को फल कहते हैं जो ऐसे जानता है सो निश्चय कर इस सर्व जगत् को यथार्थ जानता है भौर जगत का कारण रूप होता है यहां बीच के (अवांतर) फलका कथन मुख्य साधन की स्तुति अर्थ है ''अमात्रश्चतुर्थोऽव्यवहार्यः मपंचोपशमः शिवोऽद्वेत एवमोंकार चात्मैव संविशत्यात्मनाऽऽ त्मानं य एवं वेद य एवं वेद " मांड्क्य॥ जिसकी मात्रा नहीं है

ऐसा जो अकार सो अमात्र है और चतुर्थ अर्थात् तुरीयरूप हुआ केवल आत्मा ही है और वाच्यवाचकरूप वाणी और मनको म्ल ज्ञान के च्य से चीण होने से ज्यवहार करने को अयोग्य है श्रीर प्रपंच के उपशमवाला है और शिव (कल्याण्रूप) है श्रीर अद्भैत है ऐसे उक्त प्रकार के ज्ञानवाले पुरुष से उचारण किया हुआ ॐकार तीन माञावाला और तीन पादवाला आत्माही है जो ऐसे जानता है सो अपने ने नातमा से अपने पर सार्थरूप आत्मामें प्रवेश करता है अर्थात् सुपुष्ति नामक तीसरे स्थानरूप बीज भाव को दुर्घ करके परमार्थद्शी ब्रह्मवेत्ता पुरुषों के आत्मा के अर्थ प्रवेश पाया हुआ किर जन्म नहीं पाता काहे से कि तुरीय को अबीजरूप होने से जैसे रज्ज़ और सर्प के विवेक के होने से रस्सीके विषे प्रवेश को पाया अर्थ फिर निस विवेकी पुरुषों को भ्रांति ज्ञानके संस्कार से पूर्व की स्वाव नहीं होता तैसे यहां भी जानना साधक आवको प्राप्त हुए श्रीर मन्मार्ग में वर्तनेवाले मात्रा श्रीर पादों की निश्चित तुल्पता जाननेवाले संन्यासीजनों को तो यथार्थ उपासना किया हुआ ॐकार ब्रह्म की माप्ति के अर्थ आश्रय होता ही है उस पराप खामी शंकराचार्यजी ने मांड्क्य उपनिषद् पर ॐकार का साध्य किया है इसी मकार और भी उप-निषदों में वर्णन है यह केवल दिग्दर्शनमात्र है परन्तु स्वामी द्यानन्द्जी का किया अर्थ किसी भी ग्रन्थ के अनुसार नहीं है इस कारण सत्यार्थे काश में यह त्रोंकार का अर्थ मिध्या ही जानना बुद्धिमानों को उचित है कि द्यानन्द् वा उनके अनुया-यियों के वाग्जाल से सावधान रहें।

भास्करप्रकाश पृ० १४ पं० २७---

हम अन्य प्रमाण के लिखने की आवश्यकता नहीं सममते किन्तु जो मंत्र आपने प्रमाण दिया है और उसका निरुक्त परिशिष्ट तथा भाष्य लिखा है वहीं स्वामीजी के अथा की पुष्टि करता है आपने तो केवल मंत्र निरुक्त भाष्य लिख दिया परन्तु यह न विचारा कि यह तौ सब स्वामीजी के अर्थ की पुष्टि करता है यथा ( मंत्र ) ऋचो अत्तरेपरमे व्योगन् यहिमन्देवा अधिविश्वे निषेदुः यस्तन्न वेद कि मृद्या गार्याय व इत्तांद्रदुस्तइमे समासते ( ऋ व मं व १ सु० १६४ मं० ३६ (निरुक्त परिशिष्ट) ऋचो अत्तरे परमेव्यवने यस्मिन्देवा अधिनिष्यणाः सर्वीयस्तन्न वेदिकंसऋचा करिष्यति य इत्तिद्वुस्तइमे समासते इति विदुषि उपदिशति। कतमत्तदेतद्त्रर्मित्येपायागिति शाकपूणिऋचरचहा-चरे परमेव्यवनेधीयन्ते नानादेवतेषु च मंत्रेषु। एतद्ध वा एतदचरं यत्सर्वा त्रवीं विद्यां पति पतीति च ब्राह्मणम्। निरु० अ० १३ खं० १० पं० ज्वाला-प्रसादजीने जहां से इस पंत्रका निरुक्त आरम्भ हुआ है वहां से कुछ छोड़कर "इति बिदुष उपदिशाति" यहां से ही लिखा है तथापि इससे उनका प्रयोजन सिद्ध न हुआ मत्युत स्वामी जीकाही वात्पर्यं सिद्ध होता है (मंत्रका निरुक्तस्य अर्थ) यद्यपि निरुक्तकारने इसका दूसरा अर्थ आगे सूर्य विषयक भी कियाहै परन्त हम मध्म जिस क्रीकार । वयवक अध की निरुक्तकारने ब्राह्मण का प्रमाण देकर लिखाहै उसीका पाठकों क अवलोकनार्थ लिखते हैं (ऋच:) ऋचार्ये (अत्तरेपरमेट्यवने) अविनाशी परमरत्तकमें (यहिमनसर्वेदेवाः) [अधि-निष्याणा जिसमें सब दिन्यगुण स्थित हैं [ उसी में स्थित हैं ] (यस्तन्नवेद) जो उसको नहीं जानता ( स ऋचा कि करिष्यति ) वह ऋचा से क्या करेगा (यइत्तद्विदुस्तइमे समासते इति विदुप उपदियति) "य इत्तदि०" इससे विद्वानों को उपदेश करता है कि (कतमनदेतदत्तरम्) कौनसा वह अत्तर (अमित्योषा वागिति शाकपूणि:) शाकपूणि आवार्य उत्तर देते हैं कि ''त्रो रस्' यह वाणी है (ऋवश्यहात्तरे परमेव्यवनेषीयन्ते) श्रीर ऋवायें निश्चय अविनाशी परमरक्त में धारित हैं (नाना देवतेषु च मंत्रेषु ) अनेक [ अग्न्यादि ] देवतावाले मंत्रा म ( एनद्धवाएतदत्तरम् ) यही है वह यही अतर है (यत्सर्वात्रधीं विद्यां पित्यनीनि ज्ञाह्मराम्) जो सम्पूर्ण त्रयी विद्या के प्रति (बराबर) हैं ऐसा ब्राह्मणमें लिखा है। ऊपरके लिखे निरुक्तके (नाना देवतेषु मंत्रेष एतद्धवा०) अथात् अनेक देवतावाले मंत्रों में यही श्रोंकार अत्तरहै इससे स्पष्ट है कि वेद में जो "अविनमीडेपुरोहितम् " इत्यादि श्रिवित्दैवत मंत्रहें वा वायु आदि देवतावाले मंत्रहें उनका मुख्य तात्पर्य अगन्यादि पदों से आंकारही है अर्थात् अग्न्यादि पदों से स्तुति पार्थनोपासना प्रकर्णों

में वेद परमेशवर ही को वोधित करता है। अब इस मंत्र और निरुक्त से इतना तो सिद्ध होहीगया कि वेदों में अग्न्यादि नाना देवता का तात्पर्य ओरम् है इसिलिये अग्न्यादि बहुत से अर्थ जो स्वामी जीने ओरम् से लिये हैं वे युक्तं हैं।

श्रव हम पाउकों को ध्यान दिलाते हैं कि द० ति० भा० पृ० ८ संस्कृत भाष्य पं० १२ में ''-ि. ं ं ं दे में ''वाया श्रीर पं० १३-१४ में "आदित्यः" ये अर्थ स्वयं ५० ज्वालामसाद लिखते हैं और भाषा पृष्ठ ६ पं० ६ में वही 'अग्नि" पं० ७ में ''वायुः" और पं० ट में 'आदित्य" शब्द अंकार की व्याख्या में उपस्थित है तब सत्यार्थपकाश में लिखे अ उम के अग्नि वायु आदित्य अधीं में क्या भूस वित्त गया और स्वामीजी ने जो अकार से विराट् अग्नि विश्वादि उकार से हिरएयगर्भ वायु तैनसादि और मकार से ईश्वर आदित्य भाजादि अर्थ लिये हैं सो मांडूक्य उपनिषद के निम्न लिखित वाक्यों से स्पष्ट निकलते हैं यथा "जागरितस्थानो वैश्वानरो ड कारः पथमा मात्रा० ॥ जागरितस्थान=विराट । वैश्वानर=अग्नि अकार पहिली मात्रा "स्वप्नस्थानस्तैजस उकारो द्वितीय मात्रा० ॥ स्वप्नस्थान= हिरएयगर्भ तैजल==== ... नार दूसरा मात्रा "सुष्टतस्थानः=पाद्वी मकार स्तृतीयामात्रा ०१ स्वप्तस्थान इंश्वर। प्राज्ञ नाज्ञ मकार तीसरी मात्रा देखना चाहिये कि मांडक्य के ऊपर लिखे वाक्यों में वैश्वानर तैजस श्रीर माज ये तीन अर्थ क्रम से अ उ म के वैसे ही लिखे हैं जैसे स्वामीजी ने लिखा है और स्वयं पं॰ ज्वालापसादजी ही जो ज़रा व्याख्या बढ़ा कर पांडित्य में गणना होने के लिये द० ति० भा ० पृ० १० वा ११ में इन्हीं मांडक्य वाक्यों का अर्थ कुछेक घपले से में मिला कर वही अग्नि तैजस और पाक अर्थ करते हैं और करें कैसे ना मूल में वे शब्द उपस्थित हैं इस पकार यह श्रोरम् का व्याख्यान स्वामीजीकृतं और मांडूक्य तथा द० ति० भा० में एकसाही होने से वादी अपने आपही परास्त होता है हां एक बात शेष है यद्यपि वह बाद रार्वाप्यकारा के खंडन मंडन से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखती तथापि त्रोरम् की चतुर्धमात्रा जो अउम का अवसान है उस पर मांडूक्य का वाक्य और शंकर मतानुसार अर्थ करके पं० ज्वालामसाद जी ने जो कुछ लिखा है इसस पाउकां को अद्भैतवाद की कतक आवेगी जो अद्वैतवाद जीव ब्रह्म की एकता हमारी समभ में वेदों और उपनिषदों के विरुद्ध है अतः हम भी पाठकों के भूम निरासार्थ नीचे वह मांड्क्य वाक्य ह्यीर उसका स्पष्ट श्रन्तरार्थ किये देते हैं यथा "श्रमात्रश्चतुर्थोऽव्यवहार्यः प्रपश्चीपशमः शिवोऽद्वेत एवमोंकार आत्मैत्र संविशत्यात्मनात्मानं य देव वेद य एवं वेद? ( मांडूक्योपनि० ) (अमात्रश्चतुर्थोऽन्यवहार्यः) विना मात्रा चौथा [ अवसान ] किसी शब्द से व्यवहार में नहीं आसक्ता (पपञ्चोपशमः) इसमें प्रपञ्च जगत् का उपशम=लय है (शिवः) वह कल्याणमय है (अद्वैतः) वह अद्वितीय है अर्थात् उसके सदश कोई नहीं ( एवमींकार: ) इस प्रकार का श्रोइम् है (यप्बंवेद) जो ऐसे जानता है वह (श्रात्मैव श्रात्मनात्मानंसंविश्रात) आपही अपने स्वरूप से पर्मात्या का संयेश करता है ब्रह्म को माप्त हो मुक्त हो जाता है बिना खेंचातानी के सीधा अत्तरार्थ यही है परन्तु केवल "अद्वैतः" के आते ही पं० ज्वालापसादजी खिच गये अद्वैत शब्द का सुगम अर्थ सब कोई समभ सकता है कि ''जिसके सदश कोई न हो" यह तात्पर्य नहीं निकल सकता वा खेंचतान से निकलता है कि ''उसके अतिरिक्त कुछ न हो? यह औंकार की व्याख्या और द० ति० मा० के मथम समुल्लास का खंडन समाप्त हुआ।



मीक्षा-मिश्रजी ने यह लिखा है कि स्वामी द्यानन्दजी अकार से विराट अन्ति आदिका यहण नतलाते हैं इसमें कोई प्रमाण नहीं देते इस लेख में वास्तविक में एं० ज्वालाप्रसाद ने भी घोखाखाया जो प्रमाण मांगते हैं प्रमाणों की आवश्यकता तो सनातनधर्मियों

को है जो बिना चेद्शास्त्र के किसी भी पंडित के लेख को प्रमाण नहीं मानते समाज तो स्वामी के लेख को स्वतः प्रमाण मानती है फिर प्रमाण की क्या आव-स्यकता है यदि पं० ज्वालाप्रसादजी कहें कि चेद में तो ऐसा नहीं चेद में ऐसा नहीं तो न सही स्वामी दयानन्दजी के विचार में तो है पं० ज्वालाप्रसादजी यह कहते हैं स्वामीजीको "आंकार" की व्याख्याही करनी नहीं आई इस लेखको देखकर कहते हैं स्वामीजीको "आंकार" की व्याख्याही करनी नहीं आई इस लेखको देखकर तो पं० तुलसीर। मजीको भी लेखनी उठानीही पड़ी पं० ज्वालाप्रसादजी लिखते हैं

''यहिमन्देवा अधिनिषण्णाः' जिस ॐकार में समस्त देवता स्थित हैं यह अँकारकी व्याख्या है मला अब पं० तुलसोरामको क्यों मारेंगे अब तो पण्डित ज्वालाप्रसादजीने ॐकार का महत्वहो बढ़ा दिया पं० तुलसीरामजी "देवाः" शब्द का अर्थ बदले देते हैं कि जिस अकार में "देवाः" दिव्यगुण हैं पं० तुलसी रामजी ने देवाका अर्थ तो विस्ताल किया और अधिनिषण्णाका अर्थ किया 'हैं' क्या उत्तम अर्थ किये कि जिन अर्थोंको सृष्टिके आएम से लेकर आजतक किसी ने भी नहीं जाना कोई मोलवी साहव एक बच्चे को पढ़ाता था कि "काफ लाम जबर कल, लामवावपेश लुं वोलो वेटा मौलावच्या वहांपर कोई द्वितीय मनुष्य खड़ा था वह बीला कि इन हिल्जे करने पर करलू होता है या कि मौलाबच्या मोलवी ने उत्तर दिया कि कुछ जानते हो लिखे पढ़े हो कि वैसे ही कल्ल बतलाने लगे क्या इन हिल्लों से कभी कल्ल भी होसकता है यह तो मौला-बख्राही होता है जिस प्रकार यह मोलवी साहव "काफ लाम जबर कल, लाम वावपेश लूं" को मौलावव्श बतलाते हैं वस हुवहू इसी प्रकार पं० तुलसीरामजी ''देवाः" का अर्थ दिव्यगुण और "अधिनिषण्णाः" का अर्थ 'हैं" करते हैं यदि पेसेही अर्थ होने लगे और 'भववंजा' माने ऊँट कहने लगे तो कोषों की क्या आवश्यकता है अञ्छा अब याद दवा का अर्थ दिव्यगुण होता है तो फिर पं० तुलसीरामजी या आध्निक और कोई समाजी दिखलावे कि देवा का अर्थ दिव्यगुण किसी निघण्टु या निहत या कोष या और भी किसी संस्कृत के पुस्तक में है हिन्दूसाहित्य का एक एक पृष्ठ देख डालिये कहीं पर भी "देवा" का अर्थ दिन्यगुण नहीं जब देवा का अर्थ दिन्यगुण होता ही नहीं किर पं० तुलसीराम जैसे सज्जन पुरुप का भी जबरद्रस्ती अयौं को बदल २ स्वामी द्यानन्द के पक्ष की पृष्टि करना क्या द्यानन्द के लेख को अवैदिक सिद्ध करना नहीं है और यदि रं० तुलसीराम अर्थ के दिन्यगुण को ही थोड़ी देर के लिये मानलें तो फिर अब एं० तुलसीराम बतलावें कि मास्करप्रकाश के टाइटल पर जो आएम में ॐकार लिखा है उसमें क्या क्या दिव्यग्ण हैं अधिक नहीं दो दीरे वन ना उसमें एक ही दिव्यगुण बतलावे क्या उसमें यह गुण है कि तार की मांति दो मिनट में दिल्ली से कलकत्ते को खबर पहुँचा दे या कि समाज के उत्सव पर श्रामां फोन के रिकाडों की भांति कोई राग सुना दे यदि कही कि ये गुण उसमें नहीं भला किर वे गुण कौन हैं जो उस क्षेकार में हैं यदि नहीं हैं तब तो प्रत्यक्ष के विरुद्ध होगया अतएव इस लेख से बेद में दोष आवेगा कि अकार में तो कोई साधारण भी गुण नहीं फिर वेद इसमें दिश्यर ण बतलाता है तो क्या इस लेख से वेद अमान्य न उहरेगा यदि कहीं कि हम वह अँकार नहीं छेते कि जो भारकरप्रकाश के टाइटल पर लिखा है किन्तु छँकारपदवाच्य ईश्वर हेते हैं और उसी में दिव्यगुण हैं यदि ऐसा है ती किर "देवा" का अर्थ दिव्यगुण क्यों किया क्या देवता उस ब्रह्म से बाहर हैं क्या कोई ऐसी भी जगह है कि जहां देवता तो हैं किन्तु ईश्वर नहीं यदि कही कि ऐसा तो नहीं यदि ऐसा नहीं तो किर ॐकार की व्याख्या बिगाड़ी और देवा का दिव्यगुणशास्त्रविरुद्ध अर्थ किया इससे लाग क्या हुआ सम्भव है कि पं० तुल-सीराम देवयोनिकी सिद्धि होते देख घवरागये हो कुछ भी हो इतना तो कहनाही वंडेगा कि रं० ज्वालाप्रसाद का किया अर्थ अव मी सत्यही रहा और भास्करप्रका-शकर्ता उसका खण्डन नहीं कर सकते। पं तुलसोरामजी इसी मन्त्र को देकर कहते हैं कि बस स्वामीजी के अर्थ कीही तो पुष्टि हुई स्वामीजी के अर्थ की पुष्टि हुई या ॐकार का महत्व आया स्वामीजी ने तो ॐकार के महत्व मिटाने के लिये ही अकार से अग्नि विराट लिखा स्वामीजी के मन्तव्यानुसार तो यह एक मामली शब्द हुआ जैसे हरि शब्द से विष्ण, सिंह, वानरादि का ग्रहण होता है वैसे ही इससे भी समझो फिर इस उँकार में महत्व कौनसा है।

इसके आगे पं० ज्वालाधसादजो मिश्र ने यह दिखलाया कि इस उँकार की प्रथम मात्रा में पृथिया लाक और अग्नि ऋग्वेद और पृथियी लोक निवासी स्थित हैं और द्वितीय मात्रा में अन्तरिक्ष, वायु और यजु के मन्त्र और अन्तरिक्ष लोकनिवासीजन स्थित हैं और तृतीय मात्रा में युलोक आदित्य साम के मन्त्र और स्वर्गलांक निवासीजन स्थित हैं इसी भाव को लेकर माण्डूक्योपनिषद कहता है कि 'उँकार पवेदंसवम्" स्वामी दयानन्द जी इस वेद विहित उँकार महत्व का खण्डन करते हुए केवल इतना लिखते हैं कि उँकार एक ऐसा अक्षर है कि जिसके उच्चारण करने से ईश्वर के कितने ही नाम आ जाते हैं कोई यह तो बतलावे कि इसमें कोई वेद का प्रमाण है जिस अर्थ की पृष्टि वेद करता था उस व्याख्या को उड़ा कर स्वामी दयानन्द जी ने एक मनगढ़न्त ज्याख्या तैयार की इसका प्रयोजन यही है कि

ध्यकार का जैसा महत्व चेर कहते हैं आर्थसमाज उसको न मान बैठे चेर व पोपलीला में न पड़जार्वे किन्तु उसके विरुद्ध वेद प्रमाण से रहित हमारी बतला व्याख्या को माने स्वामी वस्त्रात् के अर्थ की पुष्टि करते हुए एं० तुलसीरामज लिखते हैं कि पं० ज्वालाप्रसादजी ने जो देद से वतलाया कि "प्रथमाय म।त्रायां पृथिवी अिनः ऋग्वेदः पृथिवी निवासिनः" अर्थात् ॐकार क प्रथम मात्रा में पृथिवी अग्नि, ऋग्वेद और पृथिवी निवासिजन स्थित हैं या अर्थ और स्वामी द्यानन्द्जी ने जो लिखा कि अकार से अग्नि विराट् आहि कई नामों का ग्रहण होता है ये दोनों अर्थ एक ही हैं पण्डितों की तो बार ही छोड़िये किन्तु ये दोनों अर्थ किसी साधारण वृद्धिवाले के आगे रखने हैं यही उत्तर मिलेगा कि इन अधौं में तो जमीन आसमान का फर्क है ये दोनों अध कभी एक हो नहीं सकते सनातनधर्मियों की तो चातही जाने दीजिये इस विषय में तो जब आर्यसमाजी पण्डितों से बातचीत होती है उस समय वे भी यही कहते हैं कि एं० तुलसीरामजी का लेख टालमटोल है और एं० तुलसीरामजी भी क्या करें हेद कुछ और ही कहता है और स्वामी द्यानन्द कुछ और ही कहते हैं अब किसकें कथन को सत्य कहा जावे हार कर पण्डित तुलक्षीराम ने यही लिख दिया कि दोनों अर्थ एक ही बात है हम पं० तुलसोराम तथा शेष अ।र्यसमाजियां से यह पूछना चाहते हैं कि जब वेद ॐकार के महत्व का वर्णन करता है और स्वामी द्यानन्द क कार महत्व का खण्डन करते हैं फिर एक बात कैसे क्या कभी कोई आर्यसमाजी इस पर भी विचार दृष्टि डालेगा या इसका भी कभी विचार करेगा कि स्वामी द्यानन्द के लेख अकार से अग्नि विराट् आदि का प्रहण होता है इस अर्थ में वेदादि का कोई प्रमाण नहीं है।

फिर यहाँ तर पक आर मी विचार करना है यदि हम दुर्जन तोष न्याय से यह भी मानलें कि कँकार के उच्चारण से ईश्वर के कई नाम आजाते हैं आजावें स्वामी द्यानन्द के मत में इसका फल कुछ भी नहीं स्वामी द्यानन्द आगे सत्यार्थप्रकाश में लिखते हैं कि जैसे गुड़ गुड़ कहने से मुँह मिट्टा नहीं होता वैसे ही ईश्वर के नाम लेने से भी कुछ नहीं होता जब कि कँकार के उच्चारण से

是我们的是一个人的是一个人,但是一个人的是一个人的。

लक्ष्मनामों का ग्रहण क्यों न हो कुछ भी लाभ नहीं जब कि इसके उच्चारण से कुछ फल हो नहीं फिर इसका उच्चारण ही क्यों किया जावे वास्तिवक में स्वामी दयानन्दजी ने जो यह किकार की नवीन ज्याख्या की है यह किकार महत्व गिराने के लिये हैं स्वामी दयानन्द की ज्याख्या तो किकार महत्व की गिरा रही है और पंठ ज्वालाप्रसाद का लेख किकार का महत्व कह रहा है इतने पर भी पंठ नुलसीरामजी कहते हैं कि पंठ ज्वालाप्रसादजी का लेख ही स्वामीजी के लेख की पण्टि करना है पंठ नुलसीरामजी से निवेदन हैं कि वह इस बात को अवश्य बतलावें कि स्वामी दयानन्द की मांति मिश्रजी ने वह कीनसा लेख लिख दिया कि जिसमें किकार महत्व में न्यूनता आई हो और साथहीसाथ यह भी दिखलावें कि अकार से अग्नि विराट् आदि नामों का ग्रहण जो स्वामी दयानन्द ने किया है यह किस वेद में लिखा है यदि वेद में नहीं तो वेद विरुद्ध होने से यह त्याख्य क्यों नहीं पंठ नुलसीरामजी नहीं तो कोई औरही समाजी इस पर लेखनी उठावे।

"अद्वैतः" पदके ऊपर पं० तुल्लीरामजी लिखते हैं कि जीव ब्रह्म की एकता हमारी लमझ में देदों और उपनिषदों के विरुद्ध है फिर आगे केवल इतना ही लिखते हैं कि "अद्वैतः" वह अद्वितीय अर्थात उसके सदश कोई नहीं हममी बड़े जोर से कहते हैं कि 'अद्वतः का यह अर्थ तिकाल में भी नहीं होसकता "अद्वैतः" पदका अर्थ तो स्वजाति विजाति भेदगुन्य है अर्थात् उसके सदश और उससे छोटा या बड़ा कोई भी पदार्थ नहीं यह अर्थ है आप तो देवप्रकरण में शंकरभाष्य मानते थे और इस पर जो मिश्रजी ने शंकरभाष्य दिखलाया तो उसके मानने से बयों इनकार करते हो यदि इनकार ही किया तो फिर शंकर आदि सभी भाष्यकार जीव ब्रह्म की एकता कहरहे हैं और मिश्रजी ने प्रमाण में दिये हैं उनके भाष्यों का खण्डनही करते ''हमारी समझ में नहीं आता" इतनाही कहने से काम नहीं चलेगा आपकी समझ में तो ब्रामोफोन के रिकार्ड भी नहीं आते होंगे तो क्या वे इस कारण से राग न गार्वेगे कि हम पं० तुल्लियाम को समझ में नहीं आते और आप कहते हैं कि वेद उपनिषद में कोई मन्त्र ऐसा नहीं जिसमें जीव ब्रह्म की एकता है कि वेद उपनिषद में कोई मन्त्र ऐसा नहीं जिसमें जीव ब्रह्म की एकता है कि वेद उपनिषद में कोई मन्त्र ऐसा नहीं जिसमें जीव ब्रह्म की एकता है कि वेद उपनिषद में कोई मन्त्र ऐसा नहीं जिसमें जीव ब्रह्म की एकता है कि वेद उपनिषद में कोई मन्त्र ऐसा नहीं जिसमें जीव ब्रह्म की एकता है कि वेद उपनिषद में कोई मन्त्र ऐसा नहीं कि समें जीव ब्रह्म की एकता है कि वेद उपनिषद में काई मन्त्र ऐसा नहीं जिसमें जीव ब्रह्म की एकता है कि वेद उपनिषद में काई मन्त्र वेद जिसमें कि हम पं० तुल्लिय ऐसे नहीं कि स्वा पाय होता है लि वेद समन्त्र वो अवश्य ऐसे नहीं कि स्वा दिन होता है लि वेद समन्त्र वो अवश्य ऐसे नहीं कि स्व वा स्व होता है लि वेद समन्त्र वो अवश्य ऐसे नहीं कि सम होता है समन्त्र वो अवश्य ऐसे नहीं कि सम होता है समन्त्र होता है कि वेद समन्त्र वो अवश्य ऐसे नहीं कि सम होता होता है समन्त्र होता है समन्त्र होता है कि समन्त्र होता है कि समन्त्र होता है समन्त्र होता है समन्त्र होता है कि समन्त्र होता है समन्त

## "पुरुष एरेर्ं सर्व यद्भृतं यच भाव्यम्"

यजु० अध्या० ३१

अर्थ—(इदम्) यह जो दृश्य जगत् (भूतम्) हुआ (च) और (यत्) जो (भान्यम्) आगे होगा (तत्) वह (सर्वम्) समस्त (पुरुष एव) पुरुष ईश्वर ही है।

कहिये जीव ब्रह्म की तो कौन कहे वेद में तो संसारी पदार्थों और ब्रह्मका भी अभेद बतलाया है फिर आप कैसे दावा करते हैं कि वेद में तो एकता नहीं पण्डितजी महाराज वेद को तो कौन कहे जीव प्रकृति और ईश्वर को तो स्वामी द्यानन्दजी ने भो अभेद माना है आप वेद शास्त्र में क्यों जाते हैं आप आर्यसमाज का परिकाल कर्म स्वामी द्यानन्दजी ने अभेद माना है या हम वैसेही लिखते हैं, पहिला नियम यह है—

१—सब सत्विया और जो पदार्थविद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदिमूल परमेश्वर है।

पं० तुलसीरामजी को गौर से सोचना चाहिये च्यान देकर विचारना चाहिये कि प्रकृति और जीवका ज्ञान विद्यासे होता है या बिना विद्याही होजाता है यहाँपर कहना पढ़ेगा कि इन दोनों का ज्ञान वेद विद्या से होता है यदि ऐसा है तब तो जीव प्रकृति स्वतः सत्ताचाले नहीं ठहरते जब कि ईश्वर से पृथक इनकी हस्ती ही नहीं तब तो इनका और ईश्वर का अमेद सिद्ध होगया जब कि वेद उपनिषद स्वामी द्यानन्द के लेख आदि में सभो जगह ईश्वर जीव की एकता है किर आप इनकार क्यों करते हैं क्या आप स्वामी द्यानन्द जी के लेख को भी अश्च हि समझते हैं पं० तुलसीरामजी सब जानते हैं किन्तु सीच इतना है कि यदि इसको मानल तो स्वामी द्यानन्द का षष्ठ स्वमन्तव्य उड़ जावेगा हम भी जीरके साथ कहते हैं कि या तो ६ स्वमन्तव्यही छोड़ना पढ़ेगा या तो किर आर्यसमांज के प्रथम नियम से ही हाथ धोने पढ़ेंगे बस अद्वेतपञ्च सिद्ध है और प्रथम समुद्धास की समाष्ति है।

इति श्रीकालूरामरचितेधर्मप्रकाशेप्रथमसमुद्भासः ।



the linear court to go to the last the pre-

AND THE SHEET SHEET SHEET IN THE REST OF THE PARTY OF THE

自然是一个人,但是一个人,但是一个人,是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,他们也是一个人,也是一个人,他们也是一个

在中国社会区域,在1000年间的1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,

是一种"一种"的"一种"。"我们是一种"的"一种"。"我们是一种"的"一种"。"我们是一种"的"一种"。"我们是一种","我们是一种","我们是一种","我们是

## प्राकृतः सुन्नीपत्र

हिर एक क्ष्मिक के गढ़ अभिमारों को जानने तथा आर्यसमाजियों को मोस् समाजनधार के गढ़ अभिमारों को जानने तथा आर्यसमाजियों को मोस् से भगादेने के लिय हमते अपने पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। इस सुम्बक तथ में जो जो पुस्तक तथार है वनके ताम दाम सहित नीचे तिस्ते जाते हैं कि दाक महस्त्र अलग होगा।

- प्रो सर्ववकाय ह सहसार
- रे।) युराणझमें व्यक्ति
- र) हथानन्दछलक्षण्डदपंग (चं॰ तिया-यास क्षेत्री इतः)-
- में) चरपार्धेत्रकाश आपळी सन् १८४५
- रे) व्यक्तिमा विश्वास्त का पूर्वा ह
- ?) त्यास्यान विकासर का उत्तराई (विभया विकास निर्णय)
- शे अधतार
- १) सविप्रका
- 111 22
- III) शास्त्रायात्रयं सातपुर
- I=) साह निर्णय
- I=) समस्यक्रका
- े इयानद मन विज्ञावण
- 9) C.Q
- e) सस्यार्थभक्तारा को छोछाले**र** र
- न्। सन्द्रि निर्वाद
- ी हिंद शब्द असिका
- न) उपहो समित
- ो। स्थानका की विश्वता
- -) दर्शकान्य कीला
- ।। द्यानसः हत्य
- Maring terasion
- ४) समात्रक्षां क्रियासस्य क्रिया रस्तु (६० स्ट्रीक्टालान स्ट्रा)
- था) प्राहतः संस्कृतः विश्व (श्रेण्मीमः भिन्नतः)

ो॥ दयानन्द मतः सुद्री ो। धर्म सन्ताप

- )॥ रयानेन्द्र का कमा विद्वा हो देवसमा में वेदी की अपील
- -)। वेदी पर आरा
- )॥ वंदों का कतल
- ो। वंदिक वर्ष पर कुरुहाहा
- शह पर बनुपान
- -) बतायटा वंद
- ो।। जाठी वेदमञ्ज
- -)-लंडरो की नाक्सिही
- -) अनोखा विजय
- -) हममान निर्पेय
- <sup>-</sup>)) संस्कार दिश्वि समाक्षा
- Juleanit as smar
- )॥ मास विकास
- Jul स्वासी गढ़ कि चेता गढ़
- मा लोहा लहाई देशता
- ॥। विज्ञल में दियासलाई
- )। दुवानन्द की एञ्यता
- )। निराकार की खड़दोड़
- ॥ दयातन्द् की आफ्तक
- 😑 आध्यतः विस्करण
- ं एं० भीससेन कृतः) ||] ब्यास्थान स्टन्साळा
- ।। स्वश्यास्प्रय सीमाना

मिलने का पता-यं के सामाग्रसाद दी चित्र, मेने जर 'हिन्दू की यो लये सुरु पोठ असरीया, जिल्हानपुर, युरु पाठ ।



Printer Chheda Lall, Propri tor Morchant Press, Cawnpare.

## प्रार्थना ।

-00-

धर्मप्रकाश के पथम समुल्लास को देख कर अनेक सज्जनों ने अपनी सम्मितयां भेजी हैं कि जिन सम्मितियों से धर्मप्रकाश की गौरवता प्रकट होती है उन में से कुछ सम्मितियां पाठकों के अन्हरेस कि लिखता हूं जिनको पाठक देखने का कष्ट उठावेंगे।

धर्मप्रकाश पर सम्मतियां—

## मासिक पत्रिका सरस्वती अपरैल सन १९१५ ई०

धर्मप्रकाशः प्रथम समुख्लासः कानपूर के जिले में एक जगह अमरौधा है वहां के निवासी पं० कालूराम शास्त्रीजी ने एक लेखमाला निकालने का आरम्भ किया है उसी का यह पहला भाग है इसमें पहले स्वामी द्यानन्द सरस्वती के सत्याध्रकाश से अवतरण दिये गये हैं किर पं० ज्वालापसाद मिश्र कृत द्यानन्द तिमिर भास्कर नामक ग्रंथ से उनके खंडन तदनन्तर पं० तुल्सीराम के ग्रन्थ भास्कर प्रकाश से उन खंडनों के खंडन। अंत में पं० कालूराम शास्त्री ने सबकी विस्मृत समीक्षा लिखी है। समीक्षा में आर्थसमाज के पूर्वीक दाना अन्था क भूम आपने दिखलाये हैं उसमें आप ने युक्ति और तर्क से प्रायः अच्छा काम लिया है उसे परिश्रम पूर्वक लिखा है पुस्तक का आकार बड़ा पृष्ट सं० १०० और मृद्य 🗦 है लेखक से ही मिलती हैं।

मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल रियासत छतरपुर की चिही भी पढ़ने योग्य है जो कि एक विशेषता और रखनी है अर्थात् एक व्यारे मुसलमान ग्रेजुएट की राय है चिट्ठी उर्दू अक्षरों में आई है जो कि उन्हीं अक्षरों में नीचे लिखी जाती है—

چهترپور
مخدوم و مکرم جذاب شاستري جي-تسليم
جو کتب مذهبي و اخلاقي و تهدني تصنيف خود آنئي وقتاً فوقتاً
ميرے پاس بهيجي هين مين اُرِنک تات صدق دل سے اپكا شكريه ادا كرتے

هوئے اِس اس کا بھی بغوشی اظہار کرتا هوں که میں نے اکثر حصه اوس کتابوں کا مختلف اوتات میں کار منصبی سے فرصت ملنے پر پڑھا اور اب بھی پڑھتا هوں اور جو کچهه میں نے پڑھا هے اوسر وارن کی اصلاح کے لئے فایدہ بخش سہجهتا هوں اور اِس خیال سے میری راے میں آپکی یہ علمی محنت ضرور قدر کے قابل هے مجھے یه هدید ایسی عمدہ کتابوں کا مفت ملا هے لوگ کہا کرتے هیں که مفت چیز کی پوری قدر نہیں کی جاتی اِس مقوله کو میں خود تو اپنے تجربه سے پورا صحیح نہیں مانتا تاهم میوی تمنا هے که میں انکی قیمت ادا کر دوں تاکہ وہ قلیل رتم کسی مفید کام تمنی لک سکے اپکو معلوم هے که مجھے سر کاری کام سے فرصت بہت کم ملتی هے صوت اسیوجه سے اپکا یہ اخسان بدیر تسلیم کیا گیا هے یہ خیال ملتی هے صوت اسیوجه سے اپکا یہ اخسان بدیر تسلیم کیا گیا هے یہ خیال ملتی هے صوت اسیوجه سے اپکا یہ اخسان بدیر تسلیم کیا گیا هے یہ خیال نہ کیا جاوے که میری لاپرواهی یا سستی سے تاخیر هوئی اُمید کوتا هوں نه کیا جاوے که میری لاپرواهی یا سستی سے تاخیر هوئی اُمید کوتا هوں نه کیا جاوے که میری لاپرواهی یا سستی سے تاخیر هوئی اُمید کوتا هوں نه کیا جاوے که میری لاپرواهی یا سستی سے تاخیر هوئی اُمید کوتا هوں نه کہ اپ خیریت سے هونگے اور اِس علمی خدست میں بدستور مصروت ہ

اپکا خیراندیش فضل حق

पाठकों के अवलोकनार्थ "मिजिस्ट्रेट साहिब" की चिट्ठी हिन्दी अक्षरों में लिखता हूं मुझे आशा है कि इस चिट्ठी से अन्य ग्रेज़ुएट भी शिक्षा लेकर लाभ उठा सकते हैं और यह चिट्ठी खास कर उन सज्जनों को अधिक लाभदायक हो सकती है कि जिनका मन धर्म बन्धनों से या आत्मिक ज्ञान से घृणा कर चुका है और धर्म मर्थ्यादा को तोड़ने में ही सुख समझता है।

मुन्ह्यी फ़ज़लहक़जी साहब बी. ए. नाजिम (मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल) रियासत छतरपुर की चिट्ठी की हिन्दी नकल भी देखिए—

मखदूम मुकरम जनाव शास्त्रीजी तसलीम।

जो कुतुब मज़दरी न ६७०।की व तमद्दुनी तसनीफ़ ख़द आप ने वक्तन फ़वक्तन मेरे पास भेजी हैं मैं उनके मुतअब्लिक सिद्क़ दिल से आप का शुक्रिया अदा करते हुए इस अमर का भी बख़शी इज़हार करता हूं कि मैंने अकसर हिस्सा इन किताबों का मुख्तिलफ़ औक्षात में कार मनसबी से फुरसत मिलने पर पढ़ा और अब भी पढ़ता हूं और जो कुछ मैंने पढ़ा है उसको मैं लोगों की सलाह के लिए फ़ायदाबख्श समझता हूं और इस ख्याल से मेरी राय में आप की यह इल्मी मेहनत ज़रूर करते के काबिल है मुझे यह हदियह ऐसी उमदः किताबों का मुफ्त मिला है लोग कहा करते

A SECTION OF SECTION ASSESSMENT

है कि मुफ्त चीज़ की पूरी क़दर नहीं की जाती इस मकूलह को मैं ख़द तो अपने तजरबह से पूरा सही नहीं मानता ताहम मेरी तमन्ना है कि मैं इनकी क्रीमत अदा कर दूं ताकि वह क़लील रक़म किसी मुफ़ीद काम में लग सके आपको मालूम है कि मुझे लरकारी काम से फुरसत बहुत कम मिलती है सिर्फ़ इसी वजह से आप का यह पहुंसान बदेर तसलीम किया गया है यह ख्याल न किया जावे कि मेरी लापरवाही या सुस्ती से ताखीर हुई उम्मेद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और इस इल्मी खिदमत में बंदस्तूर मंसरूपः।

> आप का खैरन्देश, फ़ज़लहक्त ।

भीमान् पं श्रीकृष्ण ज्योतिर्विव की सम्मति-

आप हाईकोर्ट के वकील हैं और दूसरे संस्कृत के भी विद्वान हैं आपने धर्म प्रकाश देख कर जो पत्र लिखा है उसकी नकुल नीचे लिखता हूं देखिए—

> नैनीताल. २८ मई १९१५

े स्विहत श्री संदुपमा योग्य श्री शास्त्रधुरीण महोदय को श्रीकृष्ण का सविनय प्रणाम । धर्मप्रकाश के दो अंक मि 🐫 👸त उत्तम हैं, यद्यपि मुझ को साधारणतः खण्डन मण्डन के लेखों से आग्रहवाद की विशेष झलक देखने के कारण घृणा हो चुकी थी तथापि आपने धर्मप्रकाश को बहुत उत्तम श्रेणी का प्रन्थ बनाना चाहा है जिसमें वितण्डा आदि को अपने लेख में कदापि स्थान न देकर प्रतिपक्ष के दोषों को अच्छी प्रकार से दिखला दिया है अपने पक्ष की पुष्टि शास्त्रानुसार की है अस्तु मुझ को आप से इस महत्कार्य में सहानुभूति है जो सहायता मुझसे वन पड़ेगी वार्षिक सहा-यक होकर ही प्रस्तुत करूंगा।

(महर) श्रीकृष्ण जोशी हाईकोर्ट वकील। श्रीकृष्ण ज्योतिर्विद,

भीमान् बाबू लक्ष्मीनारायण पक्तीत भागरा की सम्माते-

श्रीमान् ने धर्मप्रकाश की तैयारी में १९) की सहायता तैयारी से प्रथम ही दी थी। श्रीमान् के पास धर्मप्रकाश पहुंचा आप इसको पढ़ कर यह लिखते हैं-

श्रीमान् प० काळूरा ....

धर्मीपदेशक अन्ध माला के हितीय भाग का प्रथमोपदेश यानी धर्मप्रकाश मिल पढ़कर चित्त अतीव प्रसन्त हुआ वास्तव में आपने बड़े परिश्रम से यह ग्रन्थ लिख है और इसके लिखने के लिए पुस्तकादि एकत्रित करने में भी आप का विशेष धन और समय लगा होगा । परन्तु अगर आए ऐसे धर्म प्रेमी भी सनातन धर्म की उपस्थित शोचनीय दशा पर विचार करते हुए रक्षा करने का प्रयत्न न करेंगे ते अवश्य बड़ा धक्का पहुंचेगा। यह देखकर छेद होता है कि ऐसे आवश्यक ग्रन्थ के प्रकाशन में भी आप को आशाजनक सहायता नहीं मिली

अनुग्रहीत लक्ष्मीनारायण, वकील ।

पण्डित मण्डली के पत्र विशेष आये हैं जो आगे से छपने आरम्भ होंगे।
कालूराम शास्त्री।

#### श्रीहरिः।

## धर्मीपदेशक ग्रन्थमाला की प्रानी प्रस्तकें।

अवतार ॥।) मूर्ति पूजा ॥।) श्राद्ध ।) पुराण सिद्धि ।। पुराण कलंकाभासमार्जन ।। विधवा विवाह मर्चन ।। नियोग मर्नन ।। वर्ण व्यवस्था ।। दयानन्द की विद्वता ॥ नमस्ते मीमांका ॥। दुगाद्ध विवेचन । आर्यसमाज की गति ॥। दयानन्द की बुद्धि ॥ धर्म सन्ताप ॥ नवीन मत सभीका ॥ संख्या से आयु बुद्धि ॥ निराकार भ्रम मर्दन ॥ निराकारवाद में ईक्वराभाव ॥। नई किथा का विपरीत फल ॥ मूर्ति पूजा ॥ भजन मिण माला ।॥ द्यानन्द हृदय ॥। दयानन्द मत सूची ॥। दयानन्द मत दर्पण ॥ द्यानन्द का कच्चा चिट्ठा ॥। इनके अलावा पं० भीमसेनजी की बनाई पुस्तकें भी हमारे यहां मिलती हैं।

पुरतकें मिछने का पता— मैनेजर-पं० कामताप्रसाद दीक्षित अमरौधा, कानपुर।



# अथ तृतीय सम्लासारमः ह

सत्यार्थ मकाश-

# अथाऽध्ययनाध्यानपनविधिं व्याख्यास्यामः ॥

अब तीसरे समुल्लास में पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं। सन्तानों को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण कम्म और स्वमाव रूप आमूपणों का धारण कराना माता, पिता, आचार्य और सम्बन्धियों का मुख्य कम है। सोने, चांदी, माणिक, मोती, मूंगा आदि रत्नों से युक्त आमूपणों के धारण कराने से मनुष्य का आत्मा सुमूषित कभी नहीं हो सकता। क्योंकि आमूपणों के धारण करने से केवल देहाभिमान, विषयानि सिक्त और चोर आदि का भय तथा मृत्यु का भी सम्भव है। संसार में देखने में आता है कि आमूपणों के योग स वालकादिकों का मृत्यु दुष्टों के हाथ से होता है।

विद्याविलासमनसो धृतशीलशिक्षाः सत्यव्रता रहितमानमलापहाराः।

### संसारदुःखदलनेन सुभूषिता ये धन्या नराविहितकर्मपरोपकाराः॥

जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता, सुन्द्रशील स्वभावयुक्त, सत्यभाषणादि नियम पालनयुक्त, जो अभिमान और अपवित्रता से रहित, अन्य की मलीनता के नाशक, सत्योपदेश, विद्यादान से संसारी जनों के दुःखों के दूर करने से सुभूषित, वेदविहित कर्मों से पराये उपकार करने में रहते हैं वे नर और नारी धन्य हैं। इसलिये आठ वर्ष के हों तभी लड़कों को लड़कों की और लड़कियों को लड़-कियों की पाटशाला में भेज नेतें । जो अध्यापक पुरुष वा स्त्री दुष्टाचारी हों उन से शिक्षा न दिलावें, किन्तु जो पूर्ण विद्यायुक्त धार्मिक हों वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने योग्य हैं । द्विज अपने घर में लड़कों का यज्ञोपवीत और कन्याओं का भी यथायोग्य संस्कार करके यथोक्त आचार्य कुल अर्थात् अपनी २ पाठशाला में भेज दें, विद्या पढ़ने का स्थान एकान्त देश में होना चाहिये और लड़के और लड़कियों की पाठशाला दो कोश एक दूसरे से दूर होनी चाहिये, जो वहां अध्यापिका और अध्यापक पुरुष वा भृत्य अनुचर हों वे कन्याओं की पाठशाला में सब स्त्री और पुरुषों की पाठशाला में पुरुष रहें। स्त्रियों की पाठशाला में पांच वर्ष का लड़का और पुरुषों की पाठशाला में पांच वर्ष की लड़की भी ना जाने पावे । अर्थात् जवतक वे ब्रह्मचारी वा ब्रह्म-चारिणी रहें तबतक स्त्री वा पुरुष का दर्शन, स्पर्शन, एकान्तसेवन, भाषण, विषय कथा, परस्परक्रीड़ा, ि ातन और सङ्ग इन आठ प्रकार के मैथुनों से अलग रहैं और अध्यापक लोग उनको इन वातों से वचावें जिस से उत्तम विद्या शिक्षा शील स्वभाव शरीर और आत्मा से वलयुक्त होके आनन्द को नित्य बढ़ा सकें। पाठशालाओं से एक योजन अथात् चार कोश दूर ग्राम वा नगर रहै। सब को तुल्य वस्त्र, खान, पान, आसन दिये जांय चाहे वह राजकुमार वा राजकुमारी हो चाहे दरिद्र के सन्तान हों सबकों तपस्वी होना चाहिये। उनके माता पिता अपने सन्तानोंसे वा सन्तान अपने माता पिताओं से न मिल सकें और न किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार एक दूसरे से कर सकें जिस से संसारी चिन्ता से रहित होकर केवल विद्या बढ़ाने की चिन्ता रक्रेंव । जब भूमण करने को जावें तब उनके साथ अध्यापक रहें जिस से किसी मकार की कुचेष्टा न कर सकें और न आलस्य प्रमाद करें।

# कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम् ॥

मनु० अ० ७। इलोक १५२

इसका अभिषाय यह है ति देव ने वार्जानयम और जातिनियम होना चाहिये कि पांचवें वा आठवें वर्ष से आगे कोई अपने लड़कों और लड़कियों को घर में न रख सके। पाठशाला में अवश्य भेज देवे जो न भेजे वह दण्डनीय हो, प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घर में हो और दूसरा पाठशाला में आचार्यकुल में हो। पिता माता वा अध्यापक अपने लड़के लड़कियों को अर्थसहित गायत्रीमन्त्र का उपदेश कर दें।

तिमिर भास्कर—

यह इतना लम्बा चौड़ा अभिपाय कौन से अचरों से सिड होता है आठ वर्ष से आगे पुत्र पुत्री को घर में रखने से मनुष्य दंडनीय हों, ऐसे ही अभिपायों ने तो नव शिचितों की बुद्धि पर परदा डाल दिया है, इस प्रलोक का में। तात्पर्य है और राजधर्म प्रसंग में का है।

> सध्यन्दिनेर्द्धरात्रेवाविश्रान्तोविगतक्कमः। चितयेद्दर्मकामार्थान्सार्धे तैरेकण्ववा १५१ परस्परंविरुद्धानांतेषांचसमुपार्जनम्। कन्यानांसंप्रदानंचकुमाराणांचरचणम् १५२ स्र०७

राजा को योग्य है, कि, दुपहर ग्राधी रात के समय में जब विश्राम युक्त हो ग्रौर शरीर खंदरहित हो उस समय राजा मे- त्रियों सहित वा ग्राप ही धर्म काम ग्रथ इनका विचार करें ग्रौर यह धर्म ग्रथ काम जो परस्पर विरुद्ध हैं इनका विरोध दूर करके उनके ग्रजन का उपाय ग्रपने कुल की कन्यायों का दान ग्रथीत किस स्थान में विवाह करना चाहिये, ग्रौर कुमारों का रचण विनयादिक शिचा करने का विचार करें इस रजोक से स्वामी जी का ग्रथ किंचित् मात्र भी सम्बन्ध नहीं रखता, यह एक बड़ी ग्रद्धत

बात है कि, एक यज्ञोपवीत घर में करें एक पाठशाला में इस में कोई अपनी ही संस्कृत बना गढकें श्लोक के नाम से लिखी होती, और जब स्त्रियों के यज्ञोपवीत होता ही नहीं तो भला उन्हें गायत्री पढ़ने का कब अधिकार है धन्य है आप की खुद्धि यहां गायत्री पढ़ना लिख दिया तो यज्ञोपवीत भी लिख देते, क्या डर या समाजी तो मान्तेही उन्हें तो आपके धचन पत्यरकी लकीरहैं॥

भास्कर प्रकाश-

जब कि आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि यह क्लोक राजप्रकरण का है और यथार्थ में है ही, तो राजा को अपनी कन्याओं के सम्प्रदान और कुमारों की रक्षा का विशेष विधान करना किस लिए लिखा, जब कि प्रत्येक प्रजागणस्थ पुरुष का भी कत्त्वय है कि वह अपनी कन्याओं के सम्प्रदान और कुमारों की रक्षा करें। तात्पर्य यथार्थ में यही है कि राजा अपनी प्रजा का पितृतुल्य रक्षक है, इसी लिए आप की विवाहपद्धतियों में कन्यादान के पूर्व, किस को कन्यादान करना उचित है, यह निश्चय करते हुए लिखा है कि—

"अथ कन्यादानं कुर्यात्पिता तदभावे माता तट्यावे भागः नद्यावे राजा इत्यादि"।।

अर्थात् कन्यादान में पिता उसके अभाव में माता उसके अभाव में भाता उसके भी अभाव में राजा इत्यादि का अधिकार है। इससे यह ध्विन स्पष्ट निकलती है कि यदि कोई अपनी संतान के विषय में अपने कर्त्तन्य को पूर्ण न करे, न कर सके वा करनेवाला न रहे तो वह कार्य राजा करे। वस यही तात्पर्य लेकर राजा को विशेष आज्ञा है कि वह प्रजावर्ग क पुत्र पुत्रियों के रक्षणशिक्षणादि का प्रबन्ध करे वह प्रबन्ध दो प्रकार से हो सकता है (१)—पितृवर्ग जीवित और योग्य हों तो जाति वा राजा का नियम रहे जिसे वे उल्लंधन न करें और (२)—दूसरा यह कि उनवे अभाव में राजा स्वयं करे। अब वताइये स्वामीजी ने इसमें क्या मिला दिया। ८ वर्ष अभाव में राजा स्वयं करे। अब वताइये स्वामीजी ने इसमें क्या मिला दिया। ८ वर्ष का तात्पर्य मनु के उन क्लोकों से निकल आता है जो उपनयन की अवस्था बताते हुवे मनु ने लिखा है। क

Constitution of the second section of the form the

Bernell Extended the scholer is then two the

### गर्भाष्टमे उन्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम् । इत्यादि मनु २।३६

कन्याओं को यहाँपवीत न होने से गायत्रीमन्त्र पहने का अधिकार नहीं तो लाजाहीम के समय "इयं नार्य्यपत्रत लाजानावपन्तिका आयुष्मानस्तु मे पितरेधन्तां बायतोमम स्वाहा"। और पितज्ञा के समय विवाह में "समञ्जन्तु विश्वेदेवाः" इत्यादि बेदमन्त्रों के पाठ का अधिकार कहां से आ जायगा और स्त्री पुरुष की सहधर्मिणी कैसे मानी जायगी और—

#### ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्। अथर्व०

के अनुसार कन्या ब्रह्मचारिणी होने यह पाया जाता है, तब आप कन्याओं के ब्रह्मचर्य नेदाध्ययन से ऐसे क्यों चौंकते हैं। क्या आप के पास कोई नेद का प्रमाण है कि स्त्रियों को ब्रह्मचर्य और नेदपाठ का अधिकार नहीं ? दिज कहने से जब कि ब्राह्मण, क्षित्रिय, नैक्य का आप भी गृहण करते हैं और दिज का अर्थ दो जन्मनाला है अर्थात् एक माता के उदर से अकट हाना दूसरा गुरुकुल में प्रकट होना, तौ हम पूछते हैं कि जब जन्म और संस्कार इन दोनों से दिज बनता है और आप के मत में कृष्या का दिजत्वसम्पादक संस्कार नहीं होता तो—

## उद्देश द्विजोभार्यां सवर्णां लक्षणान्विताम्।।

जिसका अर्थ स्पष्ट है कि द्विज, लक्षणवर्ती सवर्णा भार्या से विवाह करे। सवर्णा का अर्थ समानवर्णवाली है। वर्ण ४ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं जिनमें से पहले है द्विज इसलिये हैं कि उनके दो जन्म होते हैं तो वताइये तो सही कि कन्या के दो जन्म नहीं हुवे और जननी और गायत्री इन दो माताओं को जो कन्या प्राप्त नहीं हुई वह द्विज कैसे होगी और जो कन्या द्विज नहीं वह द्विजों की सवर्णा कैसे हो सकती है और सवर्णा ते दिजों का विवाह विहित है तो आप के मत में दिजों को कन्या ही न मिलेगी। अब स्त्रियों के वेदपाठाधिकार में प्रमाण सुनिये—

१-इमं मन्त्रं पत्नी पठेत् ॥ श्रौतसूत्र ॥

इस मन्त्र को पत्नी पढ़े।

२—वेदं पत्नये पदाय वाचयेत् ॥ श्रोतसूत्र ॥

स्त्री को पुस्तक देकर वेद वँचवावे।

३— अथ ह याज्ञवल्कयम्य द्रे भार्य्ये वभूवतुमैत्रेयी च कात्यायनी च तयोई मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी वभूव।

बृहदारण्यक । याज्ञवल्क्य की दो स्त्री थीं मैत्रेयी और कात्यायनी इनमें मैत्रेय ब्रह्मवादिनी थी । यदि स्त्रियों को वेदपाठ का अधिकार नहीं तौ मैत्रेयी ब्रह्म बार्दिनी कैसे हुई।

४ शङ्कर दिग्विजय में मण्डनिमश्र की स्त्री ने शङ्कराचार्य से कहा कि— अपि तु त्वयाद्य न समग्जितः प्रथिताग्णीर्मम पतिर्यदहम् । वपुरुद्धमस्य न जिता मतिमन अपि मां विजित्य कुरु शिष्यमिमम् ॥५६।

हे शङ्कराचार्य! आप ने मेरे प्रसिद्धागृणी पति को अभी पूर्ण नहीं जीता क्य कि उसका अर्थ देह मैं हूं जब मुझे भी आप जीत छें तब मेरे पति को शिष्य करें

शङ्कराचार्य ने उत्तर दिया कि :--

यदवादिवादकलहोत्सुकतां प्रतिपद्यते हृदयमित्यबले । तद् साम्पर्व न कि पत्तिस्य सोमहिलाजने नकथयन्तिकथाम् ॥ ५९ ॥

तुम शास्त्रार्थ करने को चाहती हो परन्तु महायशस्वी छोग स्त्री से शास्त्रार नहीं करते ।

उसने उत्तर दिया कि-

स्वमतं प्रभेज्ञिमह यायतते सवध् जनोस्तुयदिवास्त्वितरः। यतितव्यमेव खलु तस्यजये निजपक्षरक्षणपरैर्भगवन् ॥६०॥

भगवन् ! जो अपने मत का खण्डन करे चाहे स्त्री हो वा पुरुष, अपने पक्ष की रक्षा में तत्परों को अवश्य उसके विजय करने में प्रयत्न करना उचित है।

इसके अतिरिक्तं उस समय विद्याधरी ने प्राचीन समय में भी स्त्री पुरुषों में शास्त्रार्थ होने का प्रमाण दिया कि— NAME OF THE PARTY OF THE PARTY.

AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY.

अतएवगार्ग्यभिधयाकलहसहयाज्ञवल्कयमुनिराडकरोत्। जनकस्तथासुलभयाऽवलयाकिममीभवन्ति न यशोनिधयः॥६१॥

इसीलिये याज्ञवल्क्य ने गार्गी से और जनक ने सलभा से शास्त्रार्थ किया था। क्या ये लोग यशस्वी न थे ? ॥६१॥

इस पर शङ्कराचार्य को उत्तर न आया और शास्त्रार्थ स्वीकार करना पड़ा।

अथसाकथा प्रवृतिस्मतयोरुभयोः परस्परजयोत्सुकयोः । मतिचातुरी रचितशब्दभरी श्रुतिविस्मयी कृतविचक्षणयोः ॥ ६३ ॥

तव वह शास्त्रार्थ आरम्भ हुना रजसम एक दूसरे के विजय करने को उत्सुक था और बुद्धिचातुर्य, शब्दगाम्भीर्य और श्रुतिप्रमाण आश्चर्यदायक थे ॥६३॥

अब बताइये कि स्त्री को वेद पाठाधिकार न था तो वेदविषयक शास्त्रार्थ विद्या-धरी गार्गी और सुलभा ने कैसे किया। परन्तु हां, इतना पता अवश्य लगता है कि शङ्कराचार्य जो प्रथम शास्त्रार्थ करने में हिचिकचाये और टालना चाहा, इससे प्रतीत होता है कि उस समय जब कि शङ्कराचार्य हुवे तब भी स्त्री जाति की अप-तिष्ठा आरम्भ हुई थी, परन्तु जब का विद्याधरी ने प्रमाण दिया कि जनक और याज्ञवल्क्य ने स्त्रियों से शास्त्रार्थ किया उस उत्तम समय में निस्सन्देह आप जैसे सङ्कीण हृदयों का जन्म न होने से देश का सौभाग्य था कि स्त्रियों को भी वेदपाठाद्यधिकार समान ही पाप्त थे।

५—इङक्व। अष्टाध्यायी ३।३।२१ महाभाष्यम्—इङक्वेत्यपादाने स्त्रिया-भुपसंह्वयानं कर्तव्यम्। इङक्वेत्यत्रापादाने स्त्रियामुपसङ्ख्यानं कर्तव्यं तदन्ताच्य बा ङोष्यक्तव्यः। उपेत्याधीयतेऽस्या उपाध्यायी, उपाध्याया॥

देखिये इस उदाहरण में उपाध्यायी वा उपाध्याया उस स्त्री का नाम है जिसके पास जाकर (लड़िकयां) वेद पढ़ें। यदि स्त्री को पढ़ने का अधिकार नहीं तो पढ़ाने का अधिकार कहां से हो गया। और यदि कन्या पाठशाला की उपाध्याया वा उपाक्षा अधिकार कहां से हो गया। और यदि कन्या पाठशाला की उपाध्याया वा उपाक्षा अधिकार कहां से हो गया। और यदि कन्या पाठशाला की जावें? क्या कहीं ध्यायी से कन्यायें पढ़ने को जावें तो क्या लड़के उनसे पढ़ने को जावें? क्या कहीं

and the state of t

#### **धर्मप्रका**श

यह लेख है कि लड़के लोग उपाध्याय से न पढ़ कर उपाध्यायी से पढ़ा करें ? य नहीं तो कन्या ही "उपेत्याधीयते" अर्थात् उपनीत होकर पढ़े, यह तात्पर्य हु और यह पाया गया कि कन्यायें भी उपाध्यायी के पास वैसे ही उपनीत होती जैसे लड़के उपाध्याय के पास।

> ६——अनुपसर्जनात्। अष्टा० ४। १। १४॥ महाभाष्यम्—आपिशलमधीते ब्राह्मणी आपिशला॥

इससे सिद्ध है कि स्त्रियां भी गुरुकुल में जाकर वेदशाखा आदि पढ़ती थीं इस सूत्र पर दूसरा उदाहरण है कि :—

७—काशकृतिस्तना पोक्ता मीमांसा काशकृतस्ती । काशकृतस्तीमधीते काशकृतस्ता ब्राह्मणी ॥

इससे भी सिद्ध है कि काशकृत्स्न ऋषिकृत मीमांसा को पढ़नेवाली ब्राह्मण् का नाम काशकृत्स्ना होता था। मीमांसा शास्त्र में वैदिक मन्त्रों वा कमीं व मीमांसा होती है।

इन प्रमाणों से सिद्ध हो गया है कि आर्ष समय में कन्यायें उपाध्यायी के पास ज नीत होती थीं और उपाध्यायी उन्हें पढ़ाती थीं। पत्नी यह में मन्त्र पाठ करती थीं वधू विवाह में मन्त्र पाठ पूर्वक लाजाहोम करती हैं। तो अवश्य है कि जनका ज नयन मन्त्रोपदेश और म्वाध्यायादि होता था जैसा कि स्वामीजी ने वेदशास्त्रानुक् लिखा है।



मीक्षा—द्वितीय समुल्लास में गर्भ में पढ़ा कर विद्वान कर दिया औं अब पाठशाला में भेजते हैं क्या बालक जो गर्भ में पढ़ा था वह भूर जाता है स्वामी जी भी अजब किस्म के मनुष्य हैं दो बार विद्वान करते हैं और आगे दो ही बार उपनयन (जनेऊ) पहिना देंगे विद्वान के निद्वान करना इस कऊपर आर्य समाजियों को विचार करना चाहिए

स्वामी जी लिखते हैं कि बालकों का आभूषण न पहिनाये जावें क्योंकि इनरें देहासिमान और विषयासिक बढ़ती है और कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। यह आभूषणों से देहाभिमान, विषयासिक और मृत्यु होती है तो रुपये के संचय करने

The second secon

है भी यह तीनों काम होते हैं तो क्या संसार रुपये का भी संचय करना छोड़ है श्री सिने चांदी को पास में रखने से देहाभिमानादि बढ़ते हैं तो फिर हवामी जी ने रुपये का संग्रह क्यों किया ? यदि आभृषणों से देहाभिमान बढ़ता है और विषयासिक होती है तो वस्त्रों से भी इन दोनों का होना सम्भव है यदि ऐसा है तो स्वामी दयानन्दजी ने दिगम्बर वेष को छोड़ कर कोट बूट पहिन, घड़ी छगा, छड़ी हाथ में छे, हुके में चांदी की मुहनाल लगा कर संसारी पदार्थों के सुख का अनुभव किया तो क्या इतने पर भी स्वामी जी को देहाभिमान और विषयासिक ने ज सताया होगा ? आभूषणों से देहाभिमान और विषयासिक तथा मृत्यु का होना कौन बेद मंत्र में लिखा है इस्पत्र अभूषणों के समाजियों को लगाना चाहिए । इस को तो मालूम होता है कि यूरुप वाले आभूषण नहीं पहिनते इसी कारण से आभूषणों का निषध स्वामी दयानन्दजी ने वेद से निकाला है । यूरुपी लोग बढिया बढिया विदया वहना पहिनते हैं इसी कारण से स्वामीजी ने वेद में वस्त्रों का निषध नहीं पाया।

इसके आगे स्वामी द्यानन्दजी विद्या और विद्या पढ़नेवाले तथा पढ़ानेवालों की प्रदांसा लिखते हैं और उसमें "विद्या विलास मनसः" यह क्लोक प्रमाण देते हैं क्या वेद में यही ज्ञान है कि वह विद्वानों की या खूबस्तूरतों की प्रदांसा करे यदि है तो स्त्रामी द्यानन्द को प्रमाण देना चाहिए था यदि वेद में नहीं है तो फिर वेद का बहाना लेकर अपने मन के भाव क्यों लिखे जाते हैं और "विद्या विलास मनसः" जो स्वामी द्यानन्द ने प्रमाण में दिया है इसको तो समाज उस दशा में भी प्रमाण नहीं मान सकती जब कि नौ सा अन्यानव (९९९) स्वामी द्यानन्द और आकर समझावे या खास निराकार ही आकर कहे क्योंकि यह क्लोक आर्थ समाजियों के भामिक ग्रन्थ का ही नहीं है।

इसके आगे स्वामी दयानन्दजी लिखते हैं कि अध्यापक और अध्यापिका वे ही पढ़ा सकें जो धार्मिक और विद्वान हों। बात उत्तम है और मानने के लायक है और हम इस को स्वीकार करते हैं और इसके लिखने वाले स्वामी दयानन्द को धन्यवाद देते हैं किन्तु पूछना यह है कि यह भाषा कौन वेद मंत्र का अनुवाद है और नियोगी पुरुष तथा नियोगिनी स्त्री अध्यापक या अध्यापिका हों या नहीं ये धार्मिक हैं या अधार्मिक इसका निर्णय समाज को अवस्य कर देना चाहिए हिन्दुओं का वेद क्या है मजमुआ जाबता तालीम ही है कि जिसमें लड़कों का मदरसे में भरती होना आदि समस्त कानून ही लिखा रक्खा है।

स्वामी द्यानन्द्जी लिखते हैं कि अष्टम वर्ष में लड़का लड़की को पाठशाला में भेज दें इसके उत्तर : अस्मिसादजी के बिना पृष्ठे ही. पं॰ तुलसीराम प्रमाण लिखते हैं ''गर्भाष्टमें रब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम्" क्या खूब रही देना था हिंगा-ष्टक और दे बैठे अफीम, प्रमाण तो इस बात का देना था कि आठवें वर्ष में छड़का लड़की का पाठशाला मेजना अमुँक श्रुति और स्मृति में लिखा है इसका उत्तर न देकर पं० तुलसीराम लिखते हैं कि ब्राह्मण का उपनयन अष्टम वर्ष में होता है सम्भव है कि पं० तुलसीराम यह मिद्ध करना चाहते हों कि उपनयन के बाद विद्या पढ़ने का अधिकार होता है यदि ऐसा है तब तो स्वामी दयानन्द को यह लिखना चाहिय था कि ब्राह्मण अपने लड़के को अप्टम वर्ष में पाठशाला मेज दे क्योंकि अष्टम वर्ष में ब्राह्मण जाति का ही उपनयन कहा है। पं० तुलसीयम ब्राह्मण जाति के उपनयन का प्रमाण देकर अध्यम वर्ष में सभी जातियों के बच्चों को पोठशाला भेजना चाहते हैं क्या ब्राह्मण के वालक का उपन्यन होते पर समस्त जातियों के वालकों के उपनयन का होना मान लिया जावेगा या ब्राह्मण अपने लड़के को उपनयन कराकर पाठशाल भेज और देश जाति वैसे ही भेज दें या स्वामी द्यानन्द का लेख माने कि द्विज अपने लड़कों का यश्वीपर्वात करांक पाठशाला भेजें ? यदि पं० तुलसीराम का लेख सत्य है ते फिर समाज या पं० तुलसीराम इसमें श्रुति प्रमाण दें कि अमुक मंत्र में यह लिखा है कि क्षत्रिय आदि बिना ही यज्ञोपनीत के वेद पढ़ा सकते हैं। यदि स्वामी द्यानन का लेख सत्य है तब तो क्षत्री का ग्यारहवं वर्ष और वश्य को बारहवें वर्ष में उपनयन करवा कर वेद पढ़ने के लिए भजना होगा यह मनु की आज्ञा है पं० तुलसीराम मनु का आधा क्लोक लिखा है यदि पूरा लिख देते तो यह सब ज्ञान हो जाता पढिये अब हम पूरा छिखते हैं—

गर्भाष्टिने क्वींत ब्राह्मणस्योपनायनम् । गर्भाद्येकादशे राज्ञो गर्भांचु द्वादशे विशः ॥ मनु॰ अ॰ २ खो॰ ३६

अर्थ-गर्भ से अष्टम वर्ष में ब्राह्मण का और ग्यारहवें वर्ष क्षत्री का और बारहवें वर्ष वैद्य का उपनयन करें। AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF

A PORT OF THE SAME AND REAL PROPERTY OF THE PR

The second of th

पंठ तुलसीराम ने उपनयन के वाद वालकों का पाठशाला मेजना माना और मनु क्षित्रों के बालक का उपनयन ग्यारहवं वर्ष और वैश्य के बालक का उपनयन बाहह वं वर्ष में लिखा इस कारण से क्षत्री और वैश्य के बालक को ग्यारहवं और बाहह वं वर्ष में पाठशाला भेजना चाहिय और शह तथा स्त्रियों का उपनयन स्मृतिकारों ने किसी अवस्था में भी नहीं लिखा अतपव शह और स्त्रियों को पाठशाला में नहीं भेजना होगा। अब यह सिद्ध हो गया कि अष्टम वर्ष में समस्त जातियों के बच्चों का पाठशाला में भेज देना स्वामी द्यानन्दजी का यह लेख मनगढ़न्त और विश्व स्मृतियों के विश्व है।

स्वामी दयानन्दजी यह ालखत है कि जो मनुष्य अष्टम वर्ष में अपने लड़के लड़की को पाठशाला में न भेज उसके लिए राजनियम और जातिनियम होना चा-हिय इसमें स्वामी दयानन्दजी मनुक एक इलोक का आधा भाग प्रमाण में भी देते हैं—

# कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम् ।

स्वामी दयानन्दजी आधा क्लोक प्रमाण में तो देते हैं किन्तु उसका अंध नहीं लिखते क्योंकि यदि अर्थ लिख दें तो इस क्लोक में से राजनियम और जातिनियम जो स्वामी दयानन्दजी ने निकाला है वह कृत्र कर जावेगा। पं० ज्वालाप्रसादजी मिश्र इस प्रकरण के पूरे दो क्लोक लिखकर बतलाते हैं कि इसमें तो राजनियम और जाति नियम का कहीं जिकर भी नहीं नवर ज्वालाप्रसाद का लेख यह है—

मध्यन्दिनेर्द्धरात्रेवा विश्रान्तोविगतक्कमः । चित्रयेद्धर्मकामार्थान्सार्धं तैरेकएववा ॥ परस्परंविरुद्धानां तेषां च समुपार्जनम् । कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम् ॥

राजा को योग्य है कि दुपहर आधी रात के समय में जब विश्रामयुक्त हो और शरीर खद रहित हो उस समय राजा मन्त्रियों सहित व अण ही धर्म काम अर्थ इनका TO BE THE PARTY OF STREET

विचार करे और यह धर्म अर्थ काम जो परस्पर विरुद्ध हैं इनका विरोध दूर करके उनके अर्जन का उपाय अपने कुछ की कन्याओं का दान अर्थात् किस स्थान में विवाह करना चाहिये और कुमारों का रक्षण विनयादिक शिक्षा करने का विचार करे।

इसके ऊपर पं॰ तुलसीरामजी जो उत्तर देते हैं वह नीचे लिखा है पढिये-

जब कि आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि यह क्लोक राजप्रकरण का है और यथाई में है ही तौ राजा को अपनी कन्याओं के सम्प्रदान और कुमारों की रक्षा का विशेष विधान करना किस लिये लिखा जब कि प्रत्येक प्रजागणस्थ पुरुष का भी कर्तव्य है कि वह अपनी कन्याओं के सम्प्रदात और कुमारों की रक्षा करें तात्पर्य यथाई में यही है कि राजा अपनी प्रजा का पितृ तुल्य रक्षक है इसीलिये आपकी विवाह पद्धतियों में नान्यादान के पूर्व किसको कन्यादान उचित है यह निक्चय करते हुवे, लिखा है कि "अध कन्यादान कुर्यातियता तद्भावे माता तद्भावे भाता तद्भावे राजा इत्यादि" अर्थान् कन्यादान में पिता उद्भुके अभाव में माता उसके अभाव में भाता उसके भाव में राजा इत्यादि का अधिकार है इससे यह ध्विन स्पष्ट निकलती है कि यदि कोई अपनी संतान के विषय में अपने कर्तव्य को पूर्ण न करे व कर सके वा करनेवाला न रहे तो वह कार्य राजा करे वस यही तात्पर्य लेकर राजा को विशेष आज्ञा है कि वह प्रजावर्ग के पुत्र पुत्रियों के रक्षणशिक्षणिद का प्रबन्ध करे वह प्रवन्ध दो प्रकार से हो सकता है—(१) पितृवर्ग जीवित और योग्य हो तौ जाति वा राजा का नियम रहे जिसे वे उल्लंघन न करें और दूसरा यह है कि वह प्रजावर्ग के उल्लंघन न करें और दूसरा यह है कि उनके अभाव में राजा स्वयं करें अब वताइये स्वामीजी ने इसमें क्या मिला दिया"।

पं० ज्वालाप्रसादका कि व वह दिखलाया कि इसमें यह कहां लिखा है कि राजनियम और जातिनियम से काम लिया जावे यह तो स्वामी ने अपनी तरफ से मिलाया और अहा मनुष्यों के वहकाने के लिय क्लोक लिख दिया। पं० तुलसीरामजी मिलाया और अहा मनुष्यों के वहकाने के लिय क्लोक लिख दिया। पं० तुलसीरामजी इस पर मौन हो गये पं० तुलसीरामजी ने इतना साहस भी न किया कि स्वामी इस पर मौन हो गये पं० तुलसीरामजी ने इतना साहस भी न किया कि स्वामी द्यानन्द इत (इस क्लोक के) अर्थ की पुष्टि में लेखनी भी उठावें। मामला तो यह यहां पर ही ते हो गया और पाठकवर्ण यह भली भांति जान गये कि वास्तव में इस यहां पर ही ते हो गया और पाठकवर्ण यह भली भांति जान गये कि वास्तव में इस क्लोक का अर्थ वही ठीक है जो मिश्र ज्वालाप्रसादजी ने लिखा है।

पं० तुलसीरामजी लिखते हैं जय कि आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि यह क्लोक राजप्रकरण का है और यथार्थ में है ही तब हमको पं० तुलसीराम के लेख पर हैं ती आ जाती है यह तो वही वात हुई कि किसी मनुष्य ने कहा कि ताजीरात हिंद दुना देश में यह लिखा है कि राजा प्रजा का समस्त द्रव्य छीन ले इस के ऊपर दूसरा मनुष्य यह उत्तर दे दे कि दफा देश में तो उन मनुष्यों पर जुरमाना करना लिखा है जो मनुष्य म्युनिसिपल्टी के हलके में वेशाव आदि करके सफाई को मिटाते हैं इसको सुन कर वह पहिला है जहां तो हम कहते ये हमने क्या भुस मिला दिया। वस हबह यही हाल पं० तुलसीरामजी का है पं० तुलसीरामजी यह कहते हैं कि यह तो तुम भी मानते हो कि दलेश माजप्रस्ण का है हम पं० तुलसीराम से यह पूछते हैं कि उदाहरण में यह वहस थी कि दफा ३७ में क्या लिखा है कि यह बहस थी कि ताजीरात हिंद में दफा ३७ ही नहीं हजी प्रकार पं० ज्वालाप्रसाद यह कहते थे कि यह क्लोक राजप्रकरण का नहीं या यह कहने थे कि स्वामी दयानन्द ने जो अर्थ किया है वह इसका अर्थ नहीं। विवाद अर्थ पर है न कि प्रकरण पर।

किर पं० तुलसीराम यह दिखलाते हैं कि तुम्हारी तो विवाह पद्धतियों में भी लिखा है क्या हमारी विवाह पद्धतियों को ही प्रमाण मानकर स्वामी द्यानन्दजी ने यह लेख सत्यार्थप्रकाश में लिखा है क्या हमारी विवाह पद्धतियां समाजको प्रमाण है श्यदि ऐसाही है तो स्वामी द्यानन्दजीन संस्कार विधि अलग बनाकर डेढ़ चावल की खिचड़ी क्यों पकाई श्यक् संस्कार विधि वनते से हम यह समझतेथे कि हमारी विवाह पद्धतियां समाज को प्रमाण नहीं होगी परन्तु खुशी की बात है कि आज पं० तुलसीरामजीने यह दिखला दिया कि तुम्हारी विवाह पद्धतियां समाजको प्रमाण हैं। इस लेखको देखका हम समाजसे यह आशा रखते हैं कि स्वामी द्यानन्दने संस्कार विधि में जो जो लेख हमारी विवाहपद्धतियों के विकद्ध लिखे उन को निकाल देगी।

किन्तु हमारी विवाहपद्धतियां प्रमाण भाराने पर भी स्वामी द्यानन्दजी के इस लेख की सत्यता या पुष्टि नहीं होती क्यों कि विवाह पद्धतियों में यह लिखा है कि कन्या का पिता कन्यादान करें परि किना न हो तो भाता करे माता न हो तो भाता करे यदि भाई न हो तो राजा कन्यादान का । पद्धतियों में कन्यादान की आज्ञा बत-करें यदि भाई न हो तो राजा कन्यादान के एढ़ाने की विधि। लाई है न कि राजनियम बना कर कन्याओं के एढ़ाने की विधि।

स्वामी द्यानन्द्जा न तो उस इलोक का यही अर्थ लिखा था कि लड़का लड़िक्यों की शिक्षा के लिये राजनियम और जातिनियम बने किन्तु पं॰ तुलसीराम ने इसी इलोक का अर्थ १८ पंक्ति में लिखा है। इलोक क्या है ज्ञान का अर्थ १८ पंक्ति में लिखा है। इलोक क्या है ज्ञान का अर्थ इस इलोकका लिखा है उस अर्थ को कोई भी लिखा पढ़ा मनुष्य यह किन्न नहीं कर सकता कि यह इस इलोक का अर्थ है और जो कुल पं॰ तुलसीराम ने लिखा है इस लेख की पुष्टि में कोई भी मनुष्य वेद स्मृति का प्रमाण नहीं दे सकता सम्भव है पं॰ तुलसीराम ने यह समझ रक्खा हो कि जो कुल भी हम लिख देंगे वही संसार को प्रमाण हो कर वेद कहलाने लगेगा पं॰ तुलसीराम के लेख में यदि कोई आर्यसमाजी माई वेदादि का प्रमाण देकर उसकी पुष्टि करेगा तो हम उसके अहसानमन्द होकर उसको धन्य-वाद देंगे परन्तु क्या ..... हे का काई कलम उठावे।

धर्मप्रकाश

स्वामी द्यानन्द्रजी ने यह लिखा था कि द्विज अपने लड़के का यहापवीत करके और छड़िकयों का यथा योग्य संस्कार करके पाठशाला में भेज दें और आगे स्वामी द्यानन्दजी ने कन्याओं को गायत्री पढ़ने का भी अधिकार दे दिया इस के ऊपर पं॰ ज्वालाप्रसाद्जी मिश्र लिखते हैं कि ''जब स्त्रियों का यशोपवीत होता ही नहीं तो फिर उनको गायत्री पहने का अधिकार कैसा ? यहां आप ने गायत्री पहना लिख दिया तो यज्ञोपवीत भी लिख देते समाजी तो आप की वात को पतथर की लकीर मानते हैं"। पं० तुलसीरामजी इसके उपर लिखते हैं कि यदि स्त्रियों को गायत्री∶मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं तो लाजा होम के समय "इयंनार्य्यु पब्रूते" और प्रतिज्ञा के समय विवाह में "समञ्जन्तु विश्वेदेवाः" इत्यादि वेद मंत्रों के पाठ का अधिकार कहां से आत्र प्रति कंपर हमारा यह उत्तर है कि "इयंनार्युं पब्रूते" यह मंत्र वेद का मंत्रही नहीं संस्कारविधि में स्वामी द्यानन्दजी भी अपनी लेखनी से इसको पारस्कर गृह्यसृत्र का मंत्र लिखते हैं। जब यह वेद का मंत्रही नहीं तब फिर इसके उच्चारणसे वेद पढ़ने की मिकि आप कैसे करते हैं फिर "समञ्जन्तु विस्वेदेवाः" इस मंत्र का जो प्रमाण दिया है समस्त गृह्यसूत्र और समस्त पद्धतियां इस बात को कह रही हैं कि यह मंत्र वर के उच्चारण का है केवल स्वामी द्यानन्द्जी ने माना है कि यह मंत्र लड़का लड़की दोनों पढें। स्वामी द्यानन्द को छोड़कर जब कि किसी ने भी इस मंत्र को कन्या के उच्चारण का नहीं लिखा फिर हम कैसे मान लें कि इस मंत्र को कन्या उच्चारण करती है यह शक्ति तो समाज में ही है कि चाहे and the market of the later of the later

The state of the s

AND STREET STREET

the figure of the state of the state of the state of

AND THE STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY O

AND THE REAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN T

A SECURE AND MARK TO A COURT OF THE STATE OF THE

वद का लेख हो या ब्रह्मा से लेकर आज तक के सभी बिद्धानों का लेख हो दयानन्द के लेख से न मिलने पर उसको तिलांजली दे दी जाती है। हम में न तो यह शक्ति है कि सब के लेखों पर पानी फेर सकें और न सब के विरुद्ध स्वामी दयानन्द के लेख को प्रमाण कोटी में ला सकें स्वामी दयानन्द के लेख को आप प्रमाण मानते हैं हम नहीं, आप हमारे मानने योग्य प्रमाण है कि अमुक सूत्रकार या पद्धतिकार ने इस मंत्र का कन्या के मुख से उच्चारण होना लिखा है सो ऐसा कहीं लिखा नहीं विवाद समाप्त समझो।

आगे पं० तुलसीराम कन्या के गुरुक्त भजने और वेद पढ़ने का एक और प्रमाण लिखते हैं "ब्रह्मचर्थेण कन्या युवानं विन्दते पितम्" इस प्रमाण से पंडित तुलसीराम यह सिद्ध करते हैं कि कन्या व्रह्मचर्य धारण कर के युवान पित को प्राप्त होती है। इसके उपर हमारे दो उज्ज हैं एक तो यह कि यह मंत्र अथवे वेद की कोधमी शाखाका है। स्वामी द्यानन्द जी शाखाओं को वेद नहीं मानते। स्वामी द्यानन्द जी मंतन्यामंतन्य प्रकरण में लिखते हैं कि शाखा स्वतः प्रमाण नहीं क्योंकि वे जैमिन आदि ऋषियों की बनाई हैं जब कि शाखा स्वामी द्यानन्द और आयसमाजको प्रमाण नहीं तो फिर इस कौथुमी शाखा के प्रमाण को कीन मानेगा। द्वितीय यह कि इसमें कन्याओं के ब्रह्मचर्य का कहीं भी जिक्र नहीं इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि—

# (कन्या) कुमारी (ब्रह्मचर्यण) ब्रह्मचर्य से (युवानम् ) युवान (पतिम् ) पति को (विन्दते) प्राप्त होती है।

यहां पर युवानं पितं का विशेषण है और युवानं पर में ब्रह्मचर्य्य हेतु है इसी कारण से यहां पर ब्रह्मचर्य्येण यह हेतु में तृतीया विभक्ति है अर्थात् ब्रह्मचर्य से युवान हुए पित को कन्या प्राप्त होती है। यहां पर ब्रह्मचर्यका सम्बन्ध युवान पर से है न कि कन्या से। जब ब्रह्मचर्यका सम्बन्ध कन्यासे है ही नहीं तब किर जबरदस्ती से कन्या के साथ में उसका सम्बंध कर के प्रमाण में देना क्या यह तुलसीराम का आग्रह नहीं है क्या ऐसे ऐसे अर्ग्नहों के स्वर्ध अनका निर्णय हुआ है ?

यदि कोई समाजी यह कहे कि तुम ही आग्रह करते होगे और कन्याओं के ब्रह्मचर्य तथा वेद पढ़ना पं० तुलसीराम का ही लिखा सत्य होगा इस शंका को दूर करने के लिये हम अपने किये अर्थकी पुष्टिमें दो प्रमाण और देते हैं। प्रथम तो यह

ASSESSED TO SELL TO THE PARTY.

कि मनु ने कन्याओं का विचाह आठ वर्ष की अवस्था से वारह वर्ष की अवस्था तक में लिखा है तो क्या गुम्कृत में पहने पहने विनाही वेद के समाप्त किये विचाह हो जायगा, (२) स्त्रियों के संस्कारमें आंचार्य को भी वेद मंत्रके बोलनेका मनुजी निषेध करते हैं स्त्री का वेद पहाना तो दम्किनार रहा स्त्रियों के संस्कार में आचार्य द्वारा वेद का बोला जाना भी निष्य कर दिया है अब आपही मिला सकते हैं कि तुलसी राम का लेख मनु के विरुद्ध है या पं० ज्वालाप्रसाद का (३) मनुजी ने स्त्रियों का वेद का पढ़ना और गुरुकुल में जाना और अग्निहोत्र करना इन तीनों का कतई निषेध कर दिया है यह हम आगे लिखेंगे अब पाठक निर्णय कर सकते हैं कि कौथुमी शाखा के मंत्र का अर्थ हमारा सन्य है या पं० तुलसीराम का।

कन्याओं के बेद पहाने में एं० तुलसीराम एक और प्रमाण छिखते हैं कि "उद्व-हेत द्विजोभार्यां सवर्णा लक्षणान्विताम्" पं तुलसीराम का अभिप्राय यह है कि द्विज जो है वह सवर्णा स्त्री के साथ विवाह करें और स्त्री सवर्णा उसी समय हो सकती है जब कि उसका उपनयन हुआ हो और वह वेद पढ़ी हो। इसके ऊपर प्रथम तो हम यही कहेंने कि यह प्रमाण जो पंच तुल तीराम ने दिया है यह किसी स्मृति का है कि जिसको आर्थसमाज प्रमाण ही नहीं मानती जब आर्थसमाज इसको प्रमाण नहीं मानती तो किर इसको प्रमाण में देना क्या गुल नहीं है ? इसके अलावा इसमें रक्खा ही क्या है यह इलोक तो जन्म से वर्ण मान कर लिख रहा है अर्थात् इसका अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण ब्राह्मणं की छड़की के साथ और क्षत्री क्षत्री की छड़की के साथ और वैद्वय वेदयही करते नहीं नहीं मालूम कि इस क्लोक में कन्याओं का उपनयन और वेंद् पहना कैसे निकल आया जो पति करे वही स्त्री करे तब भी सवर्णा होता है तो वक्ति की स्त्री वकालत करने परही सवर्णा होगी। वकीलों को ऐसी स्त्रयां मिलेगी नहीं अतएव इनकी तो कोरा ही रहना पड़ेगा। डिप्टी की स्त्री डिप्टी होतेपर सवणां होता। हिन्दुस्तानको युरुप बनाने का वेदने ठेका ले लिया। बाह रे बेद और बेह क अर्थ बतानेवाले! इसके आगे पं० तुलसीराम कन्याओं के वेद पढ़ने में शात प्रमाण और देते हैं-

(१) "इमं मन्त्रं पत्नी पठेत" अर्थात् इस मंत्र को पत्नी पढे इससे पं॰ तुलसीराम स्क्री को वेदका पढ़ाया जाना सिद्ध करते हैं। इसका उत्तर यह है कि श्रौतसूत्र आर्य समाज का धार्मिक अन्य नहीं है। आर्यसमाज श्रौतसूत्र को त्रिकाल में भी SERVICE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROP

THE RESERVE THE RESERVE THE RESERVE THE PARTY OF THE PART

, the some this entire is the state of the same

Record Control of the Control of the

मानने को तैयार नहीं यदि आर्थसमाज श्रोतसूत्र को प्रमाण में छेती है तब तो श्रोतसूत्रों में लिखा मूर्तिपूजन और मृतक पितरों का श्राद्ध भी करना पड़ेगा। इस सूत्र मं पत्नीको जिस मंत्रके उच्चारणकी आजा है वह मंत्र वेदका नहीं है किन्तु सूत्रों के कृपे तुलसीरामको ऐसा प्रमाण देना चाहर जिसमें स्त्रीका वेद पढ़ना सिद्ध हो।

- (र) "वेदं पत्न्ये प्रदाय वाचयेत" इस प्रमाण के लिए हमने बार बार श्रोत सूत्रों की देखा परन्तु श्रोतसूत्रों में कहीं पर की इस मंत्र का पता न चला। हमारा अनुमान है कि जिस प्रकार रुपये इकट करने के लिए स्वामी द्यानन्दजी ने मनु के नाम से "विविधानि च रत्नानि विविक्तप प्रपाद्येत" आधा इलोक गढ़ लिया था और विधवा विवाह चलाने के लिये अखिलानन्द ने मनु के नाम से दो तीन इलोक गढ़कर वैधव्य विध्वंसक चम्ए में विधवा विवाह वतानेवाले लिख दिये हैं इसी प्रकार यह मंत्र भी श्रोतसूत्र के नाम से गढ़ कर तैयार किया गया है यदि कोई आर्यसमाजी किसी समय में इस मंत्र को श्रोतसूत्र में दिखलायेगा तो हम उसका धन्यवाद देते हुए प्रीति के साथ तोषदायक उत्तर देंगे।
- (३) पं० तुलसीराम यहदारण्यक उपितपद का शमाण देकर याज्ञवल्क्य की धर्मपत्नी मैंत्रेयी को ब्रह्मचादिनी लिखते हैं। पं नुलर्माराम को यह विचारना चाहिये था कि आर्यसमाज न तो हिन्दुओं क इतिहास को ही सत्य मानती है और न बृहदारण्यक ग्रन्थ को ही प्रमाण कोटी में लेती है किर आर्यसमाजी किस आधार पर निर्णय कर सकते हैं कि स्त्री को बंद पहना चाहिए कि नहीं (२) ब्रह्मचादिनी का अर्थ तो यह है कि (ब्रह्म) 'ईश्वर को कहनेवाली' ईश्वर का ज्ञान तो बिना वेद के बेदान्त दर्शन आदि से भी हो सकता है और यदि पं० तुलसीराम मैत्रेयी का वेद पढ़ना मानते हैं और असली सिद्धान्त स्त्री का पाठशाला में जाकर वेद पढ़ना बत- लाते हैं तो फिर पं० तुलसीराम यह प्रमाण दें कि मैत्रेयी किस अवस्था में, किस एक्ज़ल में, किस आचार्य ने उपत्यत करनाकर किनती संहिताओं की विदुषी करदी एक्ज़ल में, किस आचार्य ने उपत्यत करनाकर किनती संहिताओं की विदुषी करदी एक्ज़ल में, किस आचार्य ने उपत्यत करनाकर किनती संहिताओं की विदुषी करदी एक्ज़ल में, किस आचार्य ने उपत्यत करनाकर किनती संहिताओं की विदुषी करदी एक बात और भी कहना है कि कवल इतिहास से धर्म का निर्णय नहीं हुआ करता यदि केवल इतिहास से ही धर्म का निर्णय होजावे तो फिर स्मृतियों से कौन करता यदि केवल इतिहास से ही धर्म का निर्णय होजावे तो फिर स्मृतियों से कौन काम रहेगा।
  - (४) प्रमाण पं॰ तुलसीरामजी यह देते हैं कि मंडन मिश्र की स्त्री विदुषी थी इसका उत्तर यह है कि क्या स्वामी द्यानन्दने स्त्रियों का वेद पढ़ाना इसीलिये

लिखा है कि मंडन मिश्र की स्त्री विदुषी थी क्या आज आर्यसमाज ने शंकर दिग्विजय को स्वतः प्रमाण मान लिया है ? क्या आनन्द की बात है कि यदि समाज का काम अटक जावे तो ऐसी दशा में उन प्र=थों को भी स्वतः प्रमाण मान लिया जाता है कि जिनका खंडन समाज रात दिन करती है किर शंकर दिग्विजयके स्वतः प्रमाण मानने से भी तो कार्य सिद्धि नहीं होती । मनु इसका विरोध करते हैं मनु कहते हैं कि केवल इतिहास से धर्म का निर्णय मत करो, किन्तु—

वेदःस्मृतिःसदाचागः स्वस्य च प्रियमात्मनः । एतच्चतु।वधपाहुः साक्षाद्धर्मस्यलक्षणम् ।।

मनु अ० २ इलो० १२

विद, धर्मशास्त्र, सदाचार, और अपने आत्माकी वियता इन चार प्रकार से धर्म का निर्णय करों। प्रथम देखां इस विपय में वेद की क्या आहा है जब वेद की आहा मिल जावे तब किर धर्मशास्त्र को देखों जब धर्मशास्त्र की आहा मिल जावे तब किर धर्मशास्त्र को देखों किर उस में अपने मनकी वियता देखों इन चार कायदों से धर्म का निर्णय होता है। वेद में न तो मनुष्यों का वेद पढ़ना बतलाया और न स्त्रियों का। वेद से दूसरा नम्बर धर्मशास्त्र का है धर्मशास्त्रने यह बतलाया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैदय कुल में उत्पन्न पुरुष अपने आचार्य कुल में बास करें और वेद पह कि अर्थ वेदय कुल में उत्पन्न हुई कन्या आचार्य कुल में बास न करें उपनयन न पहिने और वेद न पह जब कि धर्मशास्त्र ने स्त्रियों के वेद पढ़ने का निषेध कर दिया तब किर उसको इतिहास उड़ा नहीं सकता। स्मृति आहा इतिहास से सर्वदा प्रमाण रहती है जहां पर इतिहास और धर्मशास्त्र में विवाद होगा वहांपर धर्मशास्त्र मानना होगा। धर्मशास्त्रने स्त्रियों के पढ़ने का निषेध कर दिया है अत्र विदास में स्त्रियों के विदुषी मिलने पर भी स्त्रियों का पढ़ाया जाना यह धर्म नहीं है।

इसके आगे पं० तुलसीरामजी तीन प्रमाण व्याकरण के देते हैं जिनसे स्त्रियों का विदुषी होना सिद्ध होता है किन्तु वेदबाता होना सिद्ध नहीं होता । यहां पर पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र ने स्त्रियों के वेद पढ़ाने पर तर्क की है न कि अक्षर मात्र पर सो तो पं० तुलसीरामजी सिद्ध नहीं कर सके कि अमुक प्रन्थमें स्त्रियों का वेद पढ़ना लिखा है। पं० तुलसीरामने लेख की समादित करते हुए यह भी लिख दिया कि कत्याओं का उपनयन होता था यदि कत्याओं का उपनयन होना वास्तव में वेद विश्व है तो किर वर्तमान आर्यसमाज क्यों नहीं करती इस के अलावा इसी प्रकरण में स्वामी दयानन्द ने द्विज जाति के लड़कों का यज्ञोपवीत तो वतलाया और द्विज जाति की लड़कियों का यज्ञोपवीत नहीं वतलाया और तुलसीरामजी वतलाते हैं तो इन दो में से वर्त्तमान आर्यसमाज को किम की आज्ञा माननीय है मुझे आशा है कि इसका निर्णय प्रतिनिधियां अवश्य करेंगी।

इसके आगे स्वामी द्यानन्द लिखते हैं कि उपनयन संस्कार ( घर और आचार्य कुल में ) दो बार होना चाहिये। स्वामी दयानन्द के लेख को देखकर हँसी आये बिना नहीं रहती। यज्ञोपवीत संस्कार का दोवार होना वेदादि शास्त्रमें कहींपर त्रिकाल में भी नहीं मिल सकता न मिलने परही शास्त्र की आज्ञा न रहने पर भी स्वामी द्यानन्द के इस लेख को दो लाख समाजी सन्य मानते हैं क्या बात है या तो ये संस्कृत नहीं जानते और नहीं तो इनका खयाल यही होगा कि "वावा वचनं प्रमाणम्"। यदि हम यही समझ लं कि हमारा आंक्ष्य करना व्यर्थ है और उपनयन संस्कार दोही बार होता है तो फिर आर्यसमाजी भाई इसका प्रमाण क्यों नहीं देते या अपने बालकोंका दो बार उपनयन क्यों नहीं करवाते ? यदि इनको स्वामी दयानन्द के लेखानुसार दो बार उपनयन करने में उज़ है तो क्या यह सिद्ध नहीं होता कि इसको तो आर्यसमाजी भी नहीं मानने। जब यह आर्यसमाजियों को भी अमान्य है तो इसका सत्यार्थप्रकारा से निकाल देना कोई पाप है। पं० ज्वालाप्रसादजी ने इसपर आक्षेप किया किन्तु पं० तुलसीरामजी ने न तो उत्तर दिया और न उसका. अयोग्य होनाही स्वीकार किया। प्रेस की अशुद्धता का बहाना लेकरही निकाल देते कुछ भी न करना क्या यह पक्षपात नहीं इन आचारणों से तो प्रलय तक भी धर्म निर्णय न होगा।

अव इसके आगे स्त्री के उपनयन तथा आचार्य कुछ में वास और वेद के पढ़ने का विचार करता हूँ किन्तु इस विचार में प्रथम कुछ उपयोगी बातों का ि खना उचित और आवश्यकीय समझना हूँ।

आज भी संसार में प्रत्येक जाति अपने चार भाग रखती है और इन चारों भागों के पृथक् पृथक् लियाकत, ताकत, तिजारत, खिद्मत ये चार काम हैं इसी प्रकार हिन्दू जाति में भी चार भागों के चार काम हैं किन्तु फर्क इतना है कि और और जातियां इन भागों को कर्म के अनुसार मानती हैं किन्तु हिन्दू जाति ने इसको जन्म से रक्खा है।

इस में बहुत कारण हैं उनकों में वर्ण व्यवस्था में लिख्ना केवल कुछ आवश्य-कीय बात लिखता हूं—प्राचीन ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर बहुत गिहरे विचार कर के यह फल निकाला था कि ब्राह्मण का लड़का जिस अल्प समय में आसानी के साथ जैसा बेद का विद्वार का कार्या है बसा अन्य वर्ण का नहीं क्योंकि उस को उठते, बैठते, खाते, बात करते, सर्वहा बेह के अभिष्रायों को सुनने या जानने का मौका मिलता रहता है उसके पिता आहि इसी काम को करते रहते हैं। इसी प्रकार क्षत्री आदि के बालकको अपने अपने काम में निपुण होने की बड़ी भारी आसानी मिलती रहती है दूसरे पिता आहि की प्रवृति का प्रभाव भी पुत्र के ऊपर अवश्य पड़ता है इत्यादि बातों को विचार कर मन्त्राहि ऋषियों ने जन्म से वर्ण व्यवस्था कायम कर दी। लियाकत (पढ़ने पढ़ाने) का काम ब्राह्मणों के ऊपर रक्खा और प्रजा की रक्षा करने का काम क्षत्रियों के आधीन किया, तिजारत व्यापार वैश्व जाति के ऊपर छोड़ दिया और देश सेवा शूढ़ों के आधीन कर दी।

शुद्रों की अपेक्षा वेश्यों में धर्म का बंधन अधिक छगाया और वैश्यों की अपेक्षा क्षत्रियों को आर उनकी अपेक्षा ब्राह्मणों को सब से अधिक धर्म का जिम्मेदार ठहराया इस के अनेक उदाहरण नेदादि शास्त्रों में मिलते हैं आप केवल एक इसी उदाहरण में समझ संकृत हैं कि यदि कोई शूद्र हिन्दू जाति से मिनन जातियों हिन्दुओं में भी श्वपच आदि जाति का अन्न ग्रहण कर ले तो उस को प्रायदिचल न्यून और द्विज को अधिक करना पड़ता है।

शूद्र की अपेक्षा हिजाति के आप धर्म का भार अधिक है इस कारण द्विज्ञातियों को यज्ञ करने का अधिकार दिया गया। जिन जातियों को यज्ञ का अधिकार
दिया उन्हीं जातियों को उपनयन संस्कार का भी अधिकार दिया है इस को आप
इस प्रकार समझ सकते हैं कि यज्ञोपबीत ६६ चौद्ये का होता है इसके समझने के
लिय एक दिष्ट प्रथम बेट पर नाम्भी लोगी। वेद संख्या अर्थात् वेदके मंत्र एक लाख
है "लक्षं वेदाइचल्यारों लक्ष्मिकन्त् भारतः" अर्थात् चारो वेदों के मन्त्र एक लाख और
महाभारत की इलोक संस्था एक लाख है। एक लक्ष वेद मंत्र तीन भागोंमें विभाजित

हैं कर्मकाण्ड उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड यह इन तीनों भागों के नाम हैं। वेद में अस्ती ८० हजार मंत्र कर्मकाण्ड के, १६ हजार मंत्र उपासनाकाण्ड के शेष चार हजार मंत्र ज्ञानकाण्ड के हैं।

जिस समय बहुक उपनयन को कन्ध्र में डालता है उसी दिन से द० हजार मंत्रों में कहे कर्मकाण्ड और १६ हजार मंत्रों में कह उपासनाकाण्ड का जिम्मेदार इता है इसी कारण से ९६ चौज्ये का जने अपनवाहे। ९६ चौज्येका अभिप्राय यही है कि द० हजार कर्मकाण्ड के मंत्रों में कहे कर्म और १६ हजार मन्त्रों में कही इपासना को आज में अपने कन्ध्रे पर रखता हूं और यज्ञोपचीत में प्रन्यी लगाने का अभिप्राय यह है कि इसको नहीं भूलूंगा। जिस समय तक द्विज इन दोनों काण्डोंका अधिकारी रहता है उस समय तक यज्ञोपचीन को अपने कन्ध्रे पर रखता है जिस समय इन दोनों में परिपक्ष होकर जानकाण्ड मं जाना है उस समय यज्ञोपचीत को उतार कर फेंक देता है और सन्यामा वन जाना है उपनयन करना क्या है मानो कर्म काण्ड और उपासनाकाण्ड धारण करने का उक्तरारनामा या विशेष चिन्ह है अतपव स्मृतिकारों ने यज्ञाधिकारियों को उपनयन पहिनने की आज्ञा दी और रोष को नहीं दी इसी कारण से स्त्रीं और शृद्ध का उपनयन संस्कार नहीं होता क्योंकि उनको यज्ञादि कर्म का अधिकार नहीं है चारों वणों के अधिकार मन्ने इस प्रकार बतलायेहैं—

अध्यापन मध्ययनं यजनं याजनं तथा । दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणा नाम कल्पयत् ॥ मनु॰ अ० १ क्लो॰ ८८

अर्थ-पहना, पहाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान देना, वाल छना, ये ६ कर्म ब्राह्मणीं के बनाये ।

प्रजानां रक्षणं दान मिज्याच्ययन मेव च । विषयेष्व प्रसक्तिरच क्षत्रियस्य ममासतः ॥ मनु॰ अ॰ १ इलोक ८९

अर्थ-प्रजाओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना,

A STREET OF STREET OF STREET OF STREET

Andreas and know the first test the second

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF

and the second of the second of the second

वेद पढना, विषय जो गाना नाचना आदि हैं तिन में चित्त का न लगाना, ये संक्षेप से क्षत्रियों के कम्मी बनाये।

> पशूनां रक्षणं दान मिज्याध्ययन मेव च । विणिक्षय कुमादं च वैश्यस्य कृषिरेव च ॥ मनु॰ अ॰ १ क्लो॰ ९०

अर्थ-पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना, जल में नाव वा जहाजों से और स्थल में भार-बरदारी आदि से व्यापार करना, व्याज लेना और खेती करना ये ६ वैदय के कर्म नियत किये।

ऊपर के लेख से यह सिद्ध है कि शूद्रों को यह का अधिकार नहीं। यह का अधिकार न होने के कारण इनको उपनयन का अधिकार भी नहीं दिया गया। संस्कारों के अधिकार मन ने जो वतलाय है उनको नीचे पढिये—

वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैर्निपकादिद्धिजन्मनाम् । कार्यः शरीर संस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥ मनुः अः २ इलोः २६

अर्थ—वैदिक कि वेद में कहे हुए मंत्र योग आदि शुभ कम्मों को कि कि हिजों का गर्भाधान आदि संस्कार करना चाहिये वह पावन कि ये पाप के क्षय कारण हैं प्रत्य कि वे परलोक में यज्ञादि फलों के सम्बन्ध से और इह कि वे इस लोक में भी वेदाध्ययन आदि में अधिकार से प्रसंग पड़ने पर। मन किर शुद्र की व्यवस्था देते हैं—

> न शूद्रे पातकं किचिन्न च संस्कार महिति । नास्याधिकारो धर्मेऽस्ति न धर्मात्प्रतिषेधनम् ॥ मनु० अ० १० इलो० २६

कर रेड का विश्व में महर्त सहस्र के अपने में हुए हैं। तहने के

PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY.

अर्थ-लहरान आदि के खाने में शूद्र को कुछ पातक नहीं होता है तो ब्रह्म वध आदि में होता ही है क्योंकि "आहिंसा सत्य मस्तेयं" अर्थात हिंसा न करना सत्य बोलना चोरी न करना यह चारों वर्णों को साधारणता से कहा है और यज्ञोपवीत आदि संस्कारों के योग्य नहीं है और इस का अग्निहोत्र आदि कम्मों में अधिकार नहीं है क्योंकि विहित नहीं है और शूद्र को कहे हुए पाक यज्ञ आदि धर्म स इसका निषध नहीं है अर्थात पाक यज्ञ आदि करे।

अब मनु जी महाराज यह वतलात है कि जिस का यज्ञोपवीत होगया हो आचार्य उसी को वेद पढ़ावे।

> उपनीय तुयः शिष्यं वह मध्यापयेद्रिजः। सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते॥ मनुष् अप्रश्लो १४०

अर्थ-जो ब्राह्मण शिष्य का यज्ञोपवीत करके कल्प कहिये यज्ञ विधि और रहस्य कहिये उपनिषद सहित सब वेद की शाखा को पढाता है उसको आचार्य्य कहते हैं।

पाठक वर्ग ! मनु के इस लेख में अली मांति समझ में आ जाता है कि जिन को यह करने का अधिकार है उन्हीं को उपनयन पहिनने का और जिस ने उपनयन पहिना है उसी को वेद पढ़ने का अधिकार है। जिसको यह का अधिकार नहीं उस को उपनयन का भी अधिकार नहीं और जिसने उपनयन नहीं पहिना है वह वेद नहीं पढ़ सकता।

शूद्र जाति को यह करने का अधिकार नहीं इस वास्ते मन्वादि महर्षियों ने उपनयन का भी अधिकार नहीं दिया और उपनयन के विना वेद नहीं पढ़ाया जाता इस वास्ते शूद्रों को वेद पढ़ाने का निषध कर दिया है इस विषय में स्वामी दयानन्द जी ने शूद्र को उपनयन के विना ही वेद पढ़ने का अधिकार दिया है इस में हम जी ने शूद्र को उपनयन के विना ही वेद पढ़ने का अधिकार दिया है इस में हम

是15.50m。 19.50m。 19.50m。

CONTRACTOR OF THE DIFFERENCE OF

no the A the Fill is this by 7 her other as

at the first the parties of the parties of the parties.

A SECTION OF THE PURE STATE OF THE PERSON

REAL STATE OF COMMENTS

A SPORT TOTAL STREET OF THE PARTY OF THE

अपनी बुद्धि के अनुसार यही कह सकते हैं कि स्वामी दयानन्द मन्वादि स्मृतियों से अनिभन्न थे या तो फिर यही अनुमान कर सकते हैं कि स्वामी जी धर्म को किंचित मात्र भी नहीं मानते थे अर्थात् इन को वैदिक धर्म से घृणा हो गई थी और वैदिक धर्म का बहाना ले कर कि पर के अर्थ कुठार चलाते हुए हिन्दुस्तानियों को योरूपीय बनाने में धार्मिकता और वहादुर्ग समझते थे। कई दिन तक तो स्वामी दयानन्द के ( शूद्र को वेद पदाना ) इस सिद्धान्त पर आर्थसमाजियों का विश्वास रहा कि शूद्र भी वेद पद सकता है परन्तु जब समाजियों ने दयानन्द तिमिर मास्कर आदि पुस्तकों को देखा तब मालम हुआ कि शृद्ध को वेद पढ़ाना द्यानन्द का यह सिद्धान्त १६ आना वेद विरुद्ध है और जिन्हों ने सत्यार्थप्रकाश को छोड़ कर और पुस्तक नहीं देखी वे अब भी स्वामी दयानन्द के लेख को ही पत्थर की लकीर समझते हैं।

इस विषय में आर्यसमाज में तीन पार्टी हो गई हैं एक प्रथम पार्टी का तो यह कहना है कि स्वामी द्यानन्द जो कुछ छिख गये वही मानना होगा और रोष किसी भी महर्षि के लेखपर ध्यान न दिया जावे। इस पार्टी के मुखिया बाबू घासीराम जी एम. ए. तथा महार कु किया आदि र हैं और यह पार्टी बाबू पार्टी के नाम से प्रसिद्ध की गई है और इसरा पार्टी शुद्रों को वेद पढ़ाना तो क्या वेद के सुनाने में भी पाप समझती है इस पार्टी के नेता एंड भीमसेनजी शर्मा अध्यापक महा विद्या-लय ज्वालापुर तथा पं० अिल्लानन्द आहि आदि हैं और तृतीय पार्टी वह पार्टी है कि जो दोनों के बीच में रहती है कभी ता वाय पार्टी की पुष्टि का लेख लिख देती है और कभी पंडित पार्टी की पृष्टि का इस पार्टी के पारसाल से जितने लेख छवे हैं उन में से साफ नतीजा कोई भी मनुष्य नहीं जिकाल सकता कि इन्हों ने किस पार्टी की पुष्टि में यह लेख िखा है इसके एक ही लेख से बाबू पार्टी अपने सिद्धान्त की पुष्टि और पंडित पार्टी अपने सिद्धान्त की पुष्टि समझ सकती है इस पार्टी के मुखिया पं० तुलसीराम तथा लुट्टनलाल आदि हैं। इस वर्ष गुरुकुल सिकंदराबाद में तीनों पार्टियों के मनाग करते हैं। यहां पर जो कुछ भी बात चीत या काररवाई हुई है उस को में ता० २० मार्च सन् १९१५ ई० के सदर्म प्रचारक साप्ताहिक पत्र में से हवह लिये देता है पाउक पहने का कप्ट उठावें।

#### सिकन्दराबाद में जन्म बाह्मण लीला।

सेवा में निवेदन है कि गुरुक किंग्याबाद का उत्सव तिथि १४। १५ तथा

१६ फरवरी १९१५ को बड़ी विश्वित्र प्रस्ताओं में एणं समाप्त हुआ यत्किंचित् बृतान्त पाठकों के ज्ञानार्थ यहां अकित करता हं—

प्रथम दिवस १४ को प्रातःकाल जो पंडित मंडली वहां इक**ही हुई थी वर्ण** ज्यवस्था विषय पर विचार करने लगी समापित के आसन को पं० मीमसेन अध्या-पक महा विद्यालय ज्वालापुर ने ग्रहण किया था।

वक्ताओं में से सब से प्रथम एं० अखिलानन्द्जी उठे इन्हों ने सत्यार्थप्रकाश को उठा सभा के सदस्यों को ललकार के कहा में दावे के साथ हुए पूर्वक कहता हूं कि स्वामी दयानन्दजी ने अत्याथप्रकाश में ९९ वार गुण कर्म स्वभाव से वर्ण ह्यावस्था को माना है व मानना चाहिय भग लेखों को आप लोग अन्यत्र समाचार पत्रों में देखेंगे जो कि प्रकाशित हो जुक है वा होंगे। इम आर्यसमाज के अन्दर ऐसे पुरुष आ छुसे हैं जो कि गुण कमीं ने वर्ण व्यवस्था मान कर ब्राह्मण बनना चाहते हैं, ब्राह्मणत्व का अधिकार करना चाहते हैं परन्त यह हो नहीं सकता असरमव है आदि आदि कथन कर बैठ गये।

इनके पश्चात् पं० जनमेजयं उट और कहा कि सत्यार्धप्रकाशके स्वमन्तव्या मन्तव्य सं० १६ को देखिये वहां श्रीस्वागीजी छिखते हैं "वर्णाश्रम को गुण कमों की योग्यता से मानता हूं" यह सब को मानना योग्य है, इत्यादि । इस पर पं० दिलीपदत्तजी उपाध्याय ज्वालापुर ने कहा—

यदि सत्यार्थप्रकाश से १९ वार तो वर्ण निर्णय गुण कर्म स्वभावानुसार िलखा हुआ हो और स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश में गुण कर्म की योग्यता से वर्ण निर्णय एक बार ही लिखा है तो की न्वयन्तव्यामन्तव्य प्रकाश का लेख अधिक तर माननीय है, इत्यादि। फिर पंच अधिक उत्तरहात में कहा कि जो स्वमन्तव्यामन्तव्य में गुण कर्म के साथ स्वभाव शब्द युक्त नहीं किया असका कारण प्रेस की भूल व स्वामीजी का भूल जाना है इसी पर पंच लुटुकलाल स्वामी नेरह ने कहा प्रेस की भूल है यदि प्रेस की भूल हो तो भी गुण कभी की योग्यता इस से पद समूह में कर्म राब्द वहुबचनान्त होने से स्वभाव का बोधक हो जाता है।

अब पं० प्रयागदत्त जी अवस्थी ने स्वभाव की आलोचना की। उन्होंने कहा स्वभाव माता पिता से आता है इस िट्यें स्वभाव गुण कमें के साथ अवस्य होना

\* यह आक्षेप हैं। १ यह यह नामी के हैं।

चाहिये इस पर एक पंडित ने कहा देखों (आयों देश्यरत्नमाला सं०) वहां स्वभाव का लक्षण स्वामीजी क्या ालखत ह "स्वस्यभावः" स्वभावः। जो अपना भाव हो यथा अग्नि का जलना दाह करना। किर एक महाशय ने कहा स्वभाव अदलता बदलता रहता है स्वभाव दो प्रकार का होता है एक नैमितिक है दूसरा स्वामाविक है अतः माता पिता के रजवीर्य पर स्वभाव निर्मर नहीं हो सकता क्योंकि स्वभाव बदलता रहता है, इत्यादि।

इनके पैक्चात् पं० नन्दिकशोगजी उपदेशक उठे और कुछ कहा-

सब से पीछे पं० भीमसेनजी ज्वालापुर निवासी सभापित उठे और कहा कि बहुत विवाद हो चुका है इस वर्ण व्यवस्था पर आप विद्वान् पंडितों ने बहुत कुछ कहा परन्तु मेरी निश्चित रूप से यह सम्मित है कि जो जिस जिस वर्ण में है वह उस वर्ण में रहे क्या आवश्यकता है कि वह अन्य वर्ण में जावे हां शूद्रादि विद्या पढ़ें विद्या पढ़ने से उन लागा का यश हो सकता है जब शूद्र पढ़ छिख जायगा तव उसका स्वतः यश होगा शृद्ध शब्द से क्यों शृणा की जाय क्या शूद्ध शब्द से शूद्ध वर्णस्थों का अपमान होसकता है ? नहीं, अतः अपने अपने वर्ण में सब कोई रहें अपने वर्ण को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इत्यादि । सभा समाप्त होते ही अनेक पुरुष को छाड़ले करने लगे और पछने लगे कि क्या निश्चय हुआ ।

दूसरे दिन १५-२-१५ को किर सभा आरम्भ हुई। आज तीन विषय थे-(१) शूद्रों को यज्ञोपवीत का अधिकार है कि नहीं (२) कौन कौन वर्ण किस किस वर्ण का प्रवीत करवावें (३) किस किस वर्णस्थ के हाथ का खान पानादि करना चाहिये।

आज सभापित के आत्मन को पंज नन्दिकशोरजी उपदेशक ने ग्रहण किया था। वक्ताओं में से सब से प्रथम पंज अखिलानन्दजी उठे और कहा कि स्वामीजी ने सत्यार्थप्रकाश में अनेक आचायों का मत दर्शातें हुए लिखा है कि श्रूदों को उपनयन किए विना संहिता भाग लोड़कर अन्य विद्या पढ़ना चाहिये, इत्यादि ।

इनके पश्चात् पं॰ जनमजय ने सत्यार्थप्रकाश तृतीय समुख्लास में से "यथे मां बाचं कल्याणी माव दानि जनस्यः" इस वेद मंत्र को भाषार्थ सहित पढ़ कर सुनाया और कहा कि यह वेद मंत्र अन्य प्रमाणों की अपेक्षा स्वतः ईश्वरोक्त प्रमाण होने से माननीय है इसके सन्मुख अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इस वेद मंत्र A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

engage page sa financia vaji kisin mangan nchija izo p

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF

AND REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

Committee of the state of the s

等的。在1000年度,1200年度,1200年度,1200年度,1200年度,1200年度,1200年度,1200年度,1200年度,1200年度,1200年度

AND THE PERSON NAMED IN COLUMN PARTY OF PERSONS ASSESSED.

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

ते स्पष्ट सिद्ध होता है कि शूद्रों को भी वेदों के पहने का अधिकार है। फिर पंडित अखिलानन्दजी उठे और कहा कि स्वामीजी कृत यजुर्वेद भाष्य के अन्य मही- अपित माण्यों को मिलाना चाहिये क्योंकि स्वामीजी कृत भाष्य इस वेद मंत्र का अधुद्ध है अर्थ व्याकरण की रीत्यनुसार होना चाहिय। अपना पाण्डित्य जिताते हुए अखिलानन्द ने स्पष्ट रीति से महर्षि का अपना क्या सभापित ने मर्यादा अखिलानन्द ने स्पष्ट रीति से महर्षि का अपना किया सभापित ने मर्यादा के उल्लंघन करते देख इन्हें येटा दिया।

इनके पीछे पं० बालमुकुन्दजी उपदेशक करनाल मंडल उठे और कहा कि जो लीग ऋषि का अपमान करते हैं वह स्वार्थी \* हैं मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार है परमात्माने सूर्य्य चन्द वायु आकाश जल पृथिवी सब के लिये समान † की है पेसे ही परमात्मा का ज्ञान वेद मनुष्य मात्र के लिये है यदि दिजों के लिये होता तो परमात्मा पक्षपाती हो जाते, इत्यादि । तदन्तर एक व्यक्ति ने कहा आर्य्य-समाज नियम सं० ३ में वेदों का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना आर्यों का परम धर्म बतलाया है इस में सुनना शूद्रों का है और पढ़ना पढ़ाना दिजों के लिये हैं । पुनः पं० बालमुकुन्दजी व पं० त्रिलोकनाथजी अध्यापक सिकन्दराबाद में सत्यार्थप्रकाश में से मनुष्य मात्र को वेदों के पढ़ने का अधिकार सब के लिये सिद्ध कर दिखाया । पीछे पं० नरसिंह शर्मा उपदेशक शजम्थान ने ऋष्वदादिभाष्यभूमिका में वेदों के पढ़ने का अधिकार सब के लिये सिद्ध किया । तदनन्तर पं० सन्तरामजी मोगावाले उठे और कहा कि तुम लोग विषयान्तर में हो ।

"शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार" तो है परन्तु उपनयन का नहीं क्योंकि संस्कारिबधि में ब्राह्मण क्षत्रिय वैक्यका उपनयन लिखते हैं शूद्रों का नहीं, इत्यादि।

इनके पश्चात् जनमेजयजी उठे और कहा शृद्ध किस अवस्था में और कब पोता है सत्यार्धप्रकाश में व अन्य शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मण १६ वें क्षत्रिय २२ वें और वैश्य २४ वें बर्ष में उपनयन हुवे विना श्रृद्ध हो जाते हैं।

अतः सिद्ध होता है कि विद्या पढ़ने की योग्यता न होने तथा उपनयन न कराने पर ब्राह्मणादि से शुद्र होता है। उपराक्त नियमानुसार पुरुष चाहे किसी कुछ

\* उत्तर नहीं दे सकता गालियां दताहें । सबको एक सम मानता है यदि मास्टर बालक के तमाचा लगादे तो बालक मास्टर को ठीक कर कहदे कि सब समान है। में भी उत्पन्न क्यों न हुआ हो शह होगा अन्य जाति अतः मनुष्य मात्र को वेदों के पढ़ने का अधिकार है और उपनयन का भी अधिकार है, इत्यादि।

तदनन्तर पं॰ भीममेनजी अध्यापक ज्वालापुरके उठे और वोले कि तुम लोग बारवार सत्यार्थप्रकाश आदि स्वामीजी कृत प्रन्थों को उठाते हो तुम किस दावे से कहसकते हो कि ये पुस्तक ठीकहें क्या स्वामी द्यानन्द निर्मृत्त्रथे अन्य ऋषि मुनि भूगित युक्त थे स्वामी द्यानन्द मनुष्य थे भान्ति युक्त भी थे क्या जो कुछ उन्होंने लिखा सत्य लिखा व अन्य ऋषि मुनियों ने मिध्या लिखा है अतः हम को जानना चाहिये कि स्वामी द्यानन्द्जी भी मृल कर सकते हैं।

शूद्रों को वेद का पान है। रहा खुनाना भी नहीं चाहिये और ब्राह्मणादि को चाहिये कि यदि शह यजशाला के नमीप व वेद पढ़ते समय आजाए तो सब कृत्य बन्द कर दें और शह को पान न फरकावें हम ने अब तक अपनी आतमा का खून किया और अपने पांडिन्य का नाश किया अब न करेंगे, इत्यादि।

खान पान भी उत्तम वर्ण व्यवस्था का करना चाहिय शूद्रों के हाथ से नहीं। अन्त में सभापति पं० नन्दिकशोर जी ने कहा अब अनेक प्रकार के बाद विवाद हो चुके निश्चित कुछ भी नहीं हुवा कोई कुछ भी क्यों न कहे महर्षि द्यानन्दके लेखा- नुसार मानना चाहिय। सभापति के भाषण के अनन्तर सभा समाप्त हुई।

सभा समाप्त होतेही श्रोतागण परस्पर कहने छगे शोक है किर आर्यसमाज के अन्दर स्वार्थी पाखण्डी नास्तिक लोग आने छगे हैं जिस से वैदिकधर्म को हानि पहुँचेगी अच्छा हो जि. ज नाम्तक एकप समाज से वहिष्कृत हों और धर्म को हानि न पहुँचे।

धर्म का सेवक जनमेजयं।

जनमेजय वाबू पार्टी के हैं इस कारण से पं॰ पार्टीवालों पर इस लेख में कहु राज्दों की वर्षा की गई है जब सनातन प्रमीं आर्यसमाजियों के बाइकाट करने का रिज़ोलूरान पास करते हैं या प्रस्ताव रखते हैं तब आर्यसमाजके अखबार सनातन धर्मियों के पीछे मक्की और मच्छगों की तरह पड़ जाते हैं। लेकिन जनमेजय ने

\* स्वामी दयानन्दजी तथा मन्वादि ऋषियों से विद्वान् है या धर्म को तिलांजली दे चुका है। A SECRETAR SECRETARIA DE LA SECRETARIA DE SE

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

The state of the s

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

The state of the s

The second secon

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

。在《大阪的》看到2000年中的大阪的联系的发展,但是1900年中的

MATERIAL SECTION OF THE SECTION OF T

the state was an experienced that the state of the same

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE PE

हुस छेख में जन्म से वर्ण व्यवस्था माननेवाले ब्राह्मणों के छिय वार्काट करने की सम्मित खुलासा दी है किन्तु इतने पर भी किसी आर्यसमाजी ने चूं तक नहीं की । जनमेजय ने ब्राह्मणों का जो वाइकाट करना लिखा है यह कोई नई ब्रात नहीं है । यह प्रस्ताव यू पी की प्रतिनिक्ति का ने भी आनुका है, सद्धमेप्रचारकने भी ब्राह्मणों पर बहुत हमले किये हैं, भास्करप्रकाश ने भी कुछ कसर नहीं छोड़ी, आर्थ मित्र ने भी ब्राह्मणों को गालियां देन में कछ उटा नहीं रक्खा। यह झगड़ा अखबारी जगत में ही नहीं किन्तु कार्यक्षेत्र में भी आगया। सम्वत् १९७१ का वेद्यकाश बतला रहा है कि गुश्कुल कांगड़ी में तीन सो के अपर ब्रह्मचारी हैं जिनमें केवल देश बालक ब्राह्मण जातिके हैं। सम्बत् १६७१ में प्रतिनिधि यू पी के उत्सव वृन्दावनमें पं० अखिला बन्द तथा मुरारीलाल आदि आदि ब्राह्मणों के व्यास्थानों का वाइकाट भी होतुका है। महात्मा मुन्दीराम आदि समाज के नेताओं ने ब्राह्मणों को पेटमर गालियां देकर अपना मन भी प्रसन्न किया है। इन सब वातों का तात्पर्थ यही है कि स्वामी द्यान्तन्द के गण्योड़ों को सत्य क्यों नहीं माना जाता और ऋषि मुनियों को गालियां क्यों नहीं दीजातीं, धर्म का निर्णय क्यों किया जाता है, ब्राह्मण पार्टी वेदों की रक्षा क्यों करती है ? वास्तव में आर्यसमाज वद और ब्राह्मण की शत्र है।

मुन्दिश्मि आदि आर्थसमाजी जान वृद्धकर धर्म का नारा केवल इस लिये कर रहे हैं कि संसार में हमारी प्रसिद्धि हो और हम आर्थसमाज के नेता कहलावें। जान वृद्धकर धर्म का विशाड़ा जाना देखकर पंडित पार्टी को भी हमारी भांति आर्थ समाज के सुधार करने के लिये लेखनी उठानी और व्याख्यान देने पड़ते हैं। जो समाज के सुधार करने के लिये लेखनी उठानी और व्याख्यान देने पड़ते हैं। जो सिद्धान्त सनातनधर्मी पंडित रखते हैं उसी सिद्धान्त का उपदेश पं० भीमसेन ने किया है परन्तु नतीजा यह निकला कि वाव पार्टी पं० भीमसेन आदि की जान की किया है परन्तु नतीजा यह निकला कि वाव पार्टी पं० भीमसेन आदि की जान की खाशा कर सकते हैं कि हमारे लेखों से वर्त्तमान आर्थसमाज का कुछ सुधार होगा। आशा कर सकते हैं कि हमारे लेखों से वर्त्तमान आर्थसमाज का कुछ सुधार होगा। आशा कर सकते हैं कि हमारे लेखों से वर्त्तमान आर्थसमाज का कुछ सुधार होगा। स्वतः स्वामी द्यानन्द आकर समझार्थ किन्तु यह किसी की भी नहीं मानेगी यह तो स्वतः स्वामी द्यानन्द आकर समझार्थ किन्तु यह किसी की भी नहीं मानेगी यह तो स्वतः स्वामी द्यानन्द आकर समझार्थ किन्तु यह किसी की भी नहीं मानेगी यह तो स्वतः स्वामी द्यानन्द आकर समझार्थ किन्तु यह किसी की भी नहीं मानेगी यह तो स्वतः स्वास द्यानन्द अकर चलेशों के जिसपर अमेरिका आदि देश चल सहै अस्तु यहांपर हम उसी सड़कपर चलेगी कि जिसपर अमेरिका आदि देश चल सहै अस्तु यहांपर हम उसी सड़कपर चलेगी कि जिसपर अमेरिका आदि देश चल सहै अस्तु यहांपर हम उसी सड़कपर चलेशों के विद्यानों का है। शूदों को वेद तथा अति स्मृति का है वही सिद्धान्त पंडित पार्टी के विद्यानों का है। शूदों को वेद तथा अति स्मृति का है वही सिद्धान्त पंडित पार्टी के विद्यानों का है। शूदों को वेद

#### **'वर्मप्रकाश**

न पढ़ाया जाना सिद्ध होगया अब इस में अधिक लिखने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। स्वामी दयानन्द शहों के वह पहाने में "यथेमांवाचंकल्याणीं" एक प्रमाण आगे और देंगे इस का उत्तर वहीं पर दे दिया जावेगा यहां पर इतनाही कह देना काफी समझता हूँ कि स्वामी दयानन्द जी ने इस मंत्र का जो अर्थ लिखा है वह मन माना और अयोग्य है इसके ऊपर पंडित अखिलानन्द जी ने सिकन्दराबाद में यहीं कहा कि स्वामी दयानन्द कृत अर्थ गलत है जिसको आर्यसमाजी पंडितही गलत कह रहे हैं फिर उसके अर्थ की सत्यता उर्दू अंग्रेजीवाले सात लाख जनम में भी सिद्ध नहीं कर सकते।

अव यह निणं र रहमया कि वह को छोड़कर शूद्र और और विद्याय भी पढ़ सकता है या नहीं इसके उपर यह उत्तर है कि साधारण धर्मों में सामान्य विद्या पढ़ना यह मनुष्यमात्र का धर्म है और विद्या पढ़ने के छिये किसी भी स्मृतिकार ने निषेश्व नहीं किया अतएव शृद्ध विद्या पढ़े और विद्या पढ़के सम्पत्ति आदि की उन्नति करे इसमें न कोई निषेश्व है और न कोई पाप है। शृद्धों की व्यवस्थाका छेस समाप्त करता हुआ स्त्रियों के छिये धर्म का विद्यार आरम्भ करता हूँ जिसप्रकार शूद्धों को यह उपनयन वेदाधिकार नहीं है इसी प्रकार स्त्रियों को भी नहीं है। महर्षि मनु प्रथम स्त्रियों को यह का निषेध करते हैं—

# नास्तिस्त्रीणांप्रथग्यको न ब्रतं नाप्युपोषणम् । पति शुश्रुपने रेप्ट देन स्वर्गे महीयते ॥

मनु० अ० ५ इलो० १५५

अर्थ—हर्जा जानि को पान से पृथक यज्ञ करने का अधिकार नहीं और पति की बिना आज्ञा ब्रत उपवाग नहीं कर सकती वह पति की सेवा करती है उस सेवा ही से उसको उत्तम गति स्वर्ग मिलना है।

इसके आगे मनु लिखते हैं कि स्त्रियों के संस्कार में संस्कारकर्ता आचार्य विद मंत्रों का उच्चारण न करे—

अमंत्रिकातुकार्येयं स्त्रीणामाबृतशेषतः । संस्कारार्थ शरीरस्य यथाकालं यथाकमम् ॥ मनु॰ अ॰ २ श्लो॰ ६६ AND THE RESERVE OF THE PARTY OF

अर्थ-स्त्रियों का जाति कर्मादि क्रिया कलाप कहेहुए काल केक्रम से शरीर संस्कार के लिये बिना वेद मंत्रों के करवा वालिए।

अब इसके आगे मनु स्त्रियों को उपनयन, गुरुकुल में यास, वेद पढ़ना, अग्नि होन करना इसका निषेध करते हैं—

# वैवाहिको विधिस्त्रीणां मंस्कारो वैदिकः स्मृतः । पति सेवा गुरौवासो गृहार्थोग्नि पगिक्रियाः॥

मनु० अ० २ इलो० ६७

अर्थ-विवाह की विधि ही स्त्रियों का उपनयन मंस्कार है और पति सेवा ही गुरुगृहवास और वेदाध्ययन है घर का काम ही सायं पातः समिधानयन होम अग्नि सेवा है।

पाठकवर्ग ! आप मलीमांति जानगंत कि एनने यह और उपनयन वेदाध्ययन गुरुगृहवास अग्निहोत्र का निष्ध कर दिया अब कोई भी इन्साफ-पसंद या धर्म-जिज्ञास पुरुष यह कह सकता है कि स्त्रियों को वेद का अधिकार है श्या यों कहिये कि स्त्रियों को वेद पढ़ने की आज्ञा वनलानेवाला धार्मिक कहला सकता है ? पाठक वर्ग ! आप लोग अब यह जान चुके कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है ।

अब सामान्य विद्या का विचार रहनथा। जिल्लकार शृद्धों को सामान्य विद्या पढ़ने का अधिकार है इसीप्रकार साधारण नियमों के अनुलार सिश्रयों को भी विद्या पढ़ने का अधिकार है और उस में कोई भी श्रुतिस्मृति निषेध नहीं करती किन्तु शृद्धों की भांति सिश्रयां प्रत्येक मनुष्य से विद्या नहीं पढ़ सकतीं इसका कारण यह है कि स्त्री स्वभावतः चंचल प्रकृतिवाली होती है अतपव पुरुषों के साथ में इनका बहुसंभाषणादि का निषेध है "नन्विश्रमातानाम धृतक्रमममग्रः पुमान्" स्त्री अग्नि बहुसंभाषणादि का निषेध है जिल प्रकार अग्नि के संसर्ग से घृत पिघल जाता है और पुरुष घी का घड़ा है जिल प्रकार अग्नि के संसर्ग से घृत पिघल जाता है उसी प्रकार स्त्री के संग से पुरुष अपनी धार्मिक वृत्तियों का त्याग कर देता है। मनु उसी प्रकार स्त्री के संग से पुरुष अपनी धार्मिक वृत्तियों का त्याग कर देता है। मनु ने तो यहां तक लिखा है कि—

मात्रास्वसादुहित्रा वा निविवक्तासनो भवेत् । बलवानिदियग्रामो विद्रां समित कर्षति ॥ मन् अ २ स्लो० २१५ अर्थ-माता बहिनी अथवा पुत्री इनके साथ भी एकान्त स्थान में न बैठे क्योंकि इंद्रियों का समूह बळवान है शास्त्र की रीति से चळनेवाले पुरुष को भी बन्न में कर लेता है।

इत्यादि शास्त्र प्रमाणों को देखते हुए स्मृतिकार यह आज्ञा नहीं देते कि कन्या किसी अन्य पुरुष के पास पढ़ने के लिये मेजी जावे और अध्यापिकाओं के पास भी कन्या का पढ़ने का भजना बूरा है क्योंकि स्त्रियों के द्वारा स्त्रियों के साथ में परपुरुष का सर्योग होना सम्भव है और आज कल प्रत्यक्ष में भी कन्या महाविद्यालयों में जहां की मंत्री अध्यापिका है पतिव्रत्यमें का जिस प्रकार गला घोटा जाता है वह किसी से लिया गहीं। लाहीर जैसे प्रसिद्ध शहरों में भी काला मुह करने के नोटिस लग चुके हैं। इन सब खगवियों को ध्यान में रखते हुए स्मृतिकारों ने यह व्यवस्था दी है—

## पितापितृव्योभाता वानेनामध्यापयेत्परः । स्वगृहेचैवकन्याया भेक्ष्यचर्याविधीयते ॥

(महर्षियम)

अर्थ-कन्या को कार्का का प्रदा पितृब्ध कन्या को चाचा या कन्यां का भाई ही पढ़ांचे अन्य को कन्या के पड़ाने का अधिकार नहीं है।

जिस समय अपने पित के घर चली जाती है उस समय स्त्री को पित से पढ़ना यह "गुरुरेवपितस्त्रीणाम्" इत्यादि समृतियों के लेख से ऋषियों ने सिद्ध किया है। पिता चाचा आई पित इनसे भिन्न स्त्री हो या पुरुष किसी को भी स्त्री के पढ़ाने का सत्व नहीं है यह हिन्दू शास्त्रों का सिद्धान्त है।

अब स्त्रियों के लिये अंग्रेजी शिक्षाका विचार शेष रहगया। आजकल भारत वर्ष में एक दल ऐसा भी पैदा होगया है कि जो धर्म का नाम सुनतेही नाक चढ़ाकर "नोनसेन्स धर्म" कह उठता है इनको देश के नाश करनेवाली देशोन्नति का भूत लगा है। यह सज्जन इस समय यह चाहते हैं कि इंग्लैंड की भांति भारतमें विधवा विवाह, स्त्रियों की रज्जन स्त स्व जातियों का एक भोजन और शरीर के ऊपर योक्सीय ड्रेस हेट बूट कोट हो और भारत में धर्म का नाम न रहे। यह सज्जन रात दिन इस में कोशिश करते हैं और यह इसी को भारत की उन्नति मानते हैं। इश्वर

AND THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PARTY

是一种企业的企业,在1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年

NEW YORK WAS A SECRETARY BOX TO THE SECOND

AND THE RESERVED ASSESSMENT TO THE RESERVED AS A PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

the first of the second of the

का इनको जरा भी भय नहीं। इन्हों के लीडर स्वामी दयानन्दजी है जो ये चाहते हैं स्वामी दयानन्द वही बंद में बतला गये हैं।

आज यह सज्जन स्त्रियों को अंग्रंजी शिक्षा देकर ग्रेजुपेट बनाना चाहते हैं बस विचार इतना है कि स्त्रियोंको अंग्रंजी शिक्षा टीजावे या नहीं। शास्त्रकारोंने स्त्री का धर्म पतिब्रत ही माना है पतिब्रत को छोड़कर म्त्री का और दूसरा धर्म ही नहीं। इस की हम "नास्तिस्त्रीणांपृथ्यको" मनु के इस क्लोक से दिखा चुके हैं। जिस स्त्री ने अपने पतिव्रतधर्म को बचा लिया संसार में वही धार्मिका और पूजनीया है। स्त्रियों के पतिब्रतधर्म रखने के अनेक उपदेश मन्वादि ऋषियों ने वतलाये हैं। जब मन्वादि ऋषियों को यह विचार हुआ कि स्त्री पुरुष के साथ संसर्ग करती हुई अपने पति-ब्रतधर्म को बचा नहीं सकती तय उन्हों। स्त्री को सर्वदा के लिये परतन्त्र बना दिया जैसा कि मनुने वतलाया है

### पितारक्षतिकौमारे भर्ताग्क्षतियोवने । रक्षंतिस्थविरेपुत्रा न स्त्रीरवात्न ३ पमहिति ॥

मन अ०९ इलो० ३

अर्थ-कुमार अवस्था में स्त्री की पिता गक्षा कर और युवान अवस्था में उसका पति और वृद्धापन में उसके पुत्र गक्षा करें। स्त्री को कभी भी स्वतंत्रता न देनी चाहिये।

इत्यादि अनेक प्रबन्ध ऐसे किये गये हैं कि जिनसे स्त्रों के पतिब्रतधर्म में कलंक न आवे और परिचमीय किला का कह कि वह आते ही स्वतंत्रता मांगती है और पतिब्रतधर्म और स्वतंत्रता का कहं विलाई जैसा वैर है जिस तरह विलाई से चूहे का बचना असम्भव है इसी प्रकार स्वतंत्रता अनेपर पतिब्रतधर्म का बचना भी असम्भव ही है जब भारत की स्त्रियों का पतिब्रत ही बिगड़ गया तब का बचना भी असम्भव ही है जब भारत की स्त्रियों का पतिब्रत ही बिगड़ गया तब फिर समझो कि भारत की इतिश्री के दिन आगये। इस पर विचार करते हुए भारत के हितेषी सज्जन स्त्रियों को अंग्रेजी शिक्षा देने का निषेध करते हैं।

शास्त्रकारों ने एक पति होने को ही पतिव्रतधर्म माना है। आर्थसमाज के खयाल से स्त्री ग्यारह विवाह और ग्यारह नियोग के ऐसे वाईस पति करनेएर भी पतिव्रता से स्त्री ग्यारह विवाह और ग्यारह नियोग के ऐसे वाईस पति करनेएर भी पतिव्रता सह सकती है। ऐसेही खयाल के लोग आजकल स्त्रियों को अंग्रेजी शिक्षा देने की THE REPORT OF THE PARTY OF THE

And the second of the second s

CAN BE THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PAR

AND THE SECOND PROPERTY HAVE A PLANT OF STREET

BOTO FIRE

#### धर्मप्रकाश

सम्मति देते हैं। शास्त्रकारों का भाव यह है कि स्त्री को ऐसी शिक्षा कदापि न दी जावे कि जिससे वह स्वतन्त्र होकर पतिव्रतधर्भ का नाश कर दे।

आज तक अंग्रेजी शिक्षाका निषेध करनेवाले संस्कृत के विद्वान् ही थे किन्तु खुशी की बात है कि आर्थसमाज के शिसद लीडर ला॰ लाजपतराय का खयाल भी ऐसा होगया है उन्होंने — िया के तजवें से यह बात सीखी है कि स्त्रियों का पढ़ाना हिन्दू अर्म को गारत करना है। दो वर्ष के करीब हुए उन्होंने लाहौर में एक स्पीच दी थी जिस में यह वतलाया था कि हिन्दू धर्म उसी समय तक जिन्दा रह सकता है कि जब तक स्त्रियां अंग्रेजी की विदुषी नहीं होतीं। लालाजी ने यह भी कहा था कि जिस प्रकार अंग्रेजी पढ़ कर मनुष्य धर्म को तिलाजली दे चुके हैं उसी प्रकार विदुषी होते ही स्त्रियां भी दे हेंगी। इन व्याख्यान में लालाजी ने बाबू हंसराज जी से अपील भी की थी कि आप कालेज की वागहोर अपने शिष्यों के हाथ में देकर आप हिन्दू धर्म की रक्षा के महाल में उतरें। यह समस्त व्याख्यान हिन्दोस्तान समाचार पत्र उर्दू लाहौर में लगा है।

अनुभवी पुरुषों का यह पूरा अनुमान है कि जब तक स्त्री अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित नहीं होती तभी दूर राज पर कि एए सकती है और तभी तक पतिब्रैतधर्म का पालन कर सकती है अवग्य अपर कि विनुसार स्त्रियों की शिक्षा का होना धर्म जाति के लिये हिन हार्ग है पिह बसाय शिक्षा हानिकारक । में अपने आर्यसमाजी भाइयों से प्रार्थना करता है कि व दूस लेख म कुल शिक्षा लें और यदि स्त्रियों को वेद पढ़ाने का कोई अमाण हो तो उसकी पश करें मनमाना काम करना और किसी भी शास्त्रकार के बचन को न मानना यह विद्वत्ता और धर्म नहीं है।

# गायत्र्यर्थं निर्णयः।

आदेम् भूभुवः म्वः । तत्मिवतुर्वरेण्यं भर्गी देवस्य धीमिह । धियो यो नः प्रचादयात् ॥ यज्ञु अ ३६ । मं ३ ॥ धियो यो नः प्रचादयात् ॥ यज्ञु अ ३६ । मं ३ ॥ इस मंत्र में जो प्रथम (आइम्) है उस का अर्थ प्रथम समुल्लास में कर

दिया है वहीं से जान छेना। अब तीन महाव्याहतियों के अर्थ संक्षेप से छिखते हैं अभूरिति वै प्राणः" "यः प्राणयति चगडचरं जगत्म भूः स्वयम्भूरीक्वरः" जो सब जगत के जीवन का आधार, प्राण से भी प्रिय और स्वयम्भू है उस प्राण का वाचक होके "भूर" परमेक्वर का नाम है। "भुवरित्यपानः" "यः सर्व दुःखमपान-यति सोऽपानः" जो सब दुःखों से रहित, जिसके संग से जीव सब दुःखों से छूट जाते हैं इसलिये उस परमेश्वरका नाम "भुवः" है। "स्वरिति व्यानः" "यो विविधं जगत् व्यानयति व्याप्नोतिस व्यानः जो नानाविधि जगत् में व्यापक होके सबका धारण करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "स्वः" है। ये तीनों वचन तैत्तिरीय आरण्यक प्रपा० ७ अ० ५ के हैं (सवितुः) "यः सुनोत्युत्पादयति सर्व जगत् स सविता तरूय" जो सब जगत् का जनाव्या आर भव एक्वर्य का दाता है (देवरूप) "यो दीव्यति दीव्यते वास देवः" जो मर्व मुखों का देनेहारा और जिस की प्राप्ति की कामना सब करते हैं उन पायात्मा का जो (वरेण्यम्) "वर्जमहम्" स्वीकार करने योग्य अति श्रेप्ट (भर्गः) "गुद्धस्वरूपम्" गुद्धस्वरूप और पंवित्र करनेवाला चेतन ब्रह्मस्वरूप है (तत्) उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग (धीमहि) "धरेमहि" धारण करें किम प्रयोजन के लिये कि (यः) "जगदीक्वरः" जो सविता देव परमात्मा (नः) "अस्माकम्" हमारी (थियः) "बुद्धिः" बुद्धियों को (प्रचोदयात्) "प्रेरयेत्" प्रेरणा करे अर्थात् बुरे कामों से छुड़ा कर अच्छे कामों में पबृत्त करे "हे परमेश्वर! हे सच्चिदानन्दस्वरूप!हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव ! हे अज निरञ्जन निर्विकार ! हे सर्वान्तर्यामिन् ! हे सर्वाधार ! जगत्पते ! सकळक्षित्रवाद्या हे अनादे ! विश्वम्भर् ! सर्वव्यापिन् ! हे करुणामृतवारिधे! सवितुर्देवरूप तव यदां मूर्भुवः स्वर्वरेण्यं भगोऽस्ति तद्वयं धीमहि द्धीमहि धरेमहि ध्यायेम वा कर्म प्रयोजनायत्यत्राह हे भगवन्! यः सविता देवः प्रमेक्वरो भवानस्माकं धियः प्रचोदयात् स एवास्माकं पूज्य उपासनीय इष्टदेवो भवतुनातोऽन्यं भवतुल्यं भवतोऽधिकं च कञ्चित कदाचिन् मन्यामहे हे मनुष्यो ! जो सब समर्थोंमें समर्थ सच्चिदान-दान-तस्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्धि, नित्य मुक्त स्वभाववाला, कृपासागर, ठीक २ न्याय का करनेहारा, जन्म मरणादि क्लेश रहित, आकार रहित, सब के घट २ की जाननेवाला, सब का धर्चा पिता उत्पादक, अन्नादि से विक्व का पोषण करनेहारा, सकल ऐक्वर्ययुक्त, जगत का निर्माता, शुद्धस्त्ररूप और जो प्राप्ति की कामना करने योग्य है उस परमात्मा का जो शुद्ध चेतन स्वरूप है उसी को हम धारण करें। इस प्रयोजन के लिये कि वह परमेक्वर हमारे आत्मा और बुद्धियों का अन्तर्यामी स्वरूप हम को दुष्टाचार अधरम्युक्त मार्ग से हटाके श्रेष्ट्राचण करें। वे चलावे, उस को छोड़ कर दूसरे किसी वस्तु का ध्यान हम लोग नहीं करें। क्योंकि न कोई उसके तुल्य और न अधिक है वही हमारा पिता राजा न्यायार्थाश और मन मुखों का देनेहारा है।

इस प्रकार गायत्री मनत्र का उपदेश करके संध्योपासन की जो स्नान आचमन प्राणायाम आदि किया हैं सिखलातें। प्रथम स्नान इसलिये है कि जिस से शरीर के बाह्य अवयवों की शुद्धि और आरोग्य आदि होते हैं। इस में प्रमाण—

> अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः मत्येन शुध्यति । विद्यातपोभ्यां भृतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति ॥ मनु० अ० ५ इलो० १०९ ।

जल से शरीर के नार के अन्यव, सत्याचरण से मन, विद्या और तप अर्थात् सब प्रकार के कच्ट भी सह के धर्म ही के अनुष्ठान करने से जीवात्मा, ज्ञान अर्थात् पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के विवेक से बुद्धि हृद् निश्चय पवित्र होते हैं। इससे स्नान भोजन के पूर्व अवश्य करना। दूसरा प्राणायाम इसमें प्रमाण योगाङ्गानुष्ठानांदशुद्धिसय ज्ञानदी प्तिराविवेक ख्याते: ॥ योग० साधनपादे मु० २८।

जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है जब तक मुक्ति न हो तब तक उसके आतमा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है।

> दहान्ते ध्यायणकात्र तहुनं हि यथा भलाः । लथेन्द्रियाणां दहान्ते दोषाः प्राणस्य निग्हात् ॥ मनु० अ०६ । ७१ ।

जैसे अंग्नि में तपाने से मुवर्णादि धातुओं का मछ नष्ट होकर शुद्ध होते हैं वैसे माणायाम करके मन आदि इन्द्रियों के दोष क्षीण होकर निर्मेछ हो जाते हैं। प्राणायाम की विधि— प्रच्छिद्नविधारणाभ्यां वा प्राणम्य ॥ योग० ममाधिपादे मृ० ३४

जैसे अत्यन्त वेग से वमन होकर अन्न जल बाहर निकल जाता है वैसे प्राण की बल से बाहर फेंक के बाहर ही यथाशक्ति रोक देव जब बाहर निकालना चाह तब मुलेन्द्रिय को ऊपर खींच रक्खे तब तक प्राण बाहर रहता है। इसी प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है जब घवराहर हो तब धीरे २ भीतर वायु को छेके फिर भी वैसे ही करता जाय जितना सामर्थ्य और उच्छा हो । और मन में (ओरम्) इस का जप करता जाय इस प्रकार करने से आत्या और मन की पवित्रता और स्थिरता होती है। एक "बाह्यविषय" प्रशांत बाहर ही अधिक रोकना। दूसरा "आध्यन्तर" अर्थात् भीतर जितना प्राण गका जाय उतना रोकना । तीसरा "स्तम्भवृत्ति" अर्थात् एक ही बार जहां का तहां पाण को यथाशक्ति रोक देना। चौथा "बाह्याभ्यन्तराक्षेपी" अर्थात् जन भाण भीतर से बाहर निकलने लगे तब उस से विरुद्ध उस को न निकलने देने के लिये वाहर से भीतर ले और जब बाहर से भीतर आने छगे तब भीतर से वाहर की ओर प्राण को अक्का देकर रोकता जाय। ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध किया करें हो दोनों की गति रुककर प्राण अपने वश में होने से मन और इन्द्रिय भी स्वाधीन होती हैं। वल पुरुषार्थ वढ़कर बुद्धि तीव्र मूक्ष्मरूप हो जाती है कि जो बहुत करिन और मृत्म विषय को भी शोघ गृहण करती है। इस से मनुष्य के शरीर में बीटा बृद्धि की प्राप्त होकर स्थिर बल परा-कम जितेन्द्रियता सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में ममझ कर उपस्थित कर लेगा स्त्री भी इसीमकार योगाभ्यास करे। भाजन, छादन, बैटने, उटने, बोलने, चालने, बड़े छोटे से यथायोग्य व्यवहार करने का उपदेश करें। सन्ध्योपासन, जिस को ब्रह्मयज्ञ भी कहते हैं। "आचमन" उतने जल का हथेली में लेके उस के मूल और मध्यदेश में ओष्ठ लगा के करे कि वह जल कण्ड के नीचे हदय तक पहुँचे न उस से अधिक न न्यून।

तिमर भारकर— द्यानन्द्जी ने महाव्याहितयों के अर्थ में भी गोलमालकरा है तैत्तिरीय आरग्यक के नाम में म्नयं कल्पना की है अब ये वाक्य लिखे जाते हैं जो तैत्तिरीय में हैं— भूर्भुवः सुवरिति वा एतास्तिम्नोव्याहृतयः। तासामुह स्मैतां चतुर्थीम्माहः नमस्यः अवदयते। मह इति तद्वस्य सम्मात्मा म्रान्यन्यादेवताः। भूरितिवाम्रयंकोकः। भुव इत्यन्तिरि चम्। सुवइत्यसां लोकः १ मह इत्यादित्यः म्रादित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते॥ तैत्तिरी०

इस उपनिषद में ब्रह्मका उपदेश आगे पंचकोशरूप गुहा में करेंगे इस कारण प्रथम अहापूर्वक गृहीत व्याहतियों का त्याग ग्रसम्भव है इसमें व्याहित ग्रीरवाले हिरएवगर्भ की उपासना स्वाराज्यफलप्राप्ति हेतुका विधान करते हैं, वोह व्याहृतिश्ररीर क्दप हिरग्यगर्भ हृदय में ध्यान करने योग्य है भूः भुवः स्वः यह तीन व्याहति हैं कहीं ना म्बः ऐसा व्याहतिका आकार होता है श्रीर कहीं सुवः ऐमा श्राकार होताहै, श्रर्य का मेद नहीं, क्योंकि, प्रातिशाख्य नाम वदकं व्याकरण स्वः के स्थान में सुवः ग्रौर स्वर्ग के स्थानमें सुवर्ग एमा शब्द प्रयोग होता है, इन तीन व्याहतियों के मध्य यह चतुर्थ न्याहान महलांक है, इसको महाचमसके पुत्र माहाचामस्य ऋषिने जाना वा देग्वा, यहां उपदेश से जो यह माहाचामस्य ऋषिने देवी हुई महर न्याहित है सी ब्रह्म है, अब इनकी तुल्यताको कथन करते हैं जम कि ब्रह्म महत् है और ज्याहति महर् है इससे इनकी एकता बनती है और वोह महर् ग्रात्मा (ब्रह्मका रूप) है, क्योंकि, वोह महर् व्याप्तिरूप कर्मवाला है, इस्से सो आत्मा है और अन्य जो व्याहतिरूप लोक देव वेद और प्राण हैं वे जिस्से कि "महर्" ब्रह्म है इस आगे कहने के वाक्य से कथन किये व्याहतिस्य ब्रह्मके देवलोक आदिक सर्व अवयव रूप हैं, और जिससं वं सूर्य चन्द्र ब्रह्म और यन रूपसे व्याप्त होवे हैं इससे ग्रौर देवता (ब्रह्मकं पाद ग्रादिक ग्रवयव ) हैं ग्रोर महा व्याहृति ग्रंगी है, भाव यह है कि महाव्याहृतिरूप जो ग्रंगी है, हिरग्यगर्भ, तिसके भूः व्याहानिका पाद और सुवः व्याहानिको बाहू श्रीर सुवः व्याहाति को शिररूपसं ध्यान करें, ऐसी उपासना की THE PERSON AND PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF T

AND THE PROPERTY OF STREET OF STREET

विधि है सो कथन करते हैं अर्थात् भूरादि प्रजापित अंगोंको जिस जिस रूपसे चिन्तन करना है सो निरूपण करते हैं॥

पृथ्वीलोक प्रजापित के पादरूप भूः व्याहित है और अन्त-रिक्त लोक प्रजापित के बाहुरूप भुवः व्याहित है, और स्वर्गलोक प्रजापितका शिरोरूप सुवः व्याहित है, और जो प्रकाशमान ग्रादित्य है सो प्रजापितकः नव्यमागरूप महाव्याहित है, भावें यह है कि पृथ्वीलोक में प्रजापितके पाद हिंद करना, और ग्रन्त-रिक्त में प्रजापित के बाह हिंद करना, स्वर्ग में प्रजापितका शिर हिंद करना, और ग्रादित्यमं प्रजापित के श्रीर मध्य हिंद करना ग्रीर मध्यभागसे ग्रंगोंकी वृद्धि होती है, इसी कारण कहते हैं कि ग्रादित्यसे सब लोकोंकी वृद्धि होती है, इसीप्रकार से ग्रागे

भूरितिवाग्राग्निः। भुवइति वायुः। सुवरित्यादित्यः। महइति चन्द्रमाः चन्द्रमसावावसर्वाणि व्योती एषि महीयन्ते । भूरि तिवा त्रमुचः भुवइति सामानि स्वरिति यज्रू एषि ॥ २॥

भूः यह प्रसिद्ध ग्राग्न हे सुवर, यह वायु है स्वर् यह सूर्य है महर् यह चन्द्रमा है चन्द्रमा में प्रसिद्ध सब ज्योति (तारा) बिद्ध को पाते हैं भूः यह प्रसिद्ध मृत्रा (मृग्वंद) है सुवर् यह सामवेद है स्वर् यह यजुर्वेद है २

मह इतिब्रह्म । ब्रह्मणावाव मर्च वदामहीयन्ते । भूरितिवैप्राणः भुव इत्यपानः । सुवरितिच्यानः महइत्यन्नम् । अनेनवावसर्वेप्राणामहीयन्ते । तावाएतारचतम् १ चतुर्क्षाचतम् १ चत्रम् वेवावित्रावतम् १ चत्रम् वेवावित्रावतम् १ चत्रम् वेवावित्रावहत्वः ता यो वेद सवेद ब्रह्म । सर्वे १ से देवावित्रमावहत्ति असौ लो को यज्ञंषि वेद हेच । तैत्तिरीय उपनिषदि अतु १

अर्थ-महर् यह ब्रह्म ॐकार है क्यांकि ॐकारसेही सब वेद वृद्धिको प्राप्त होते हैं भूः यह प्राणा है सुवर् यह अपान है स्वः यह

व्यान है महर् यह अन्न हे अन्नेही मव प्राण वृद्धिको पाते हैं जो यह उपचार व्याहित चार प्रकार की हैं इन का फल वर्ण न करते हैं कि एक व्याहृति चार चार प्रकारकी होगई तव प्रकरणानुसार षोडशकलायुक्त पुरुषका ध्यान कहा व्याहृति से पृथ्वीकला अगिन कला ऋग्वदकला प्राणकला ऐसे चतुष्कला तौ प्रजापति के पाद हैं, ऋार अन्तरिचकला वायुकला सामवेदकला अपानकला ऐसी चतुष्कला बाह्र हैं, स्वर्गलाककला ग्रादित्यकला यजुर्वेदकला व्यानकला ऐसी चतुष्कला प्रजापतिका शिर हैं, ग्रादित्यकला चन्द्रकला ॐकारकला ग्रन्नकला ऐसा प्रजापतिका ग्रात्मशब्द प्रतिपाच मध्यभाग है ऐसे पोडशकलायुक्त पुरुषको हृद्यमें ध्यान करनेसे जो फल भाग होताई मो कयन करते हैं, इन व्याहतियोंकी पूर्व प्रकार से जा जानतांह मां ब्रह्मको जानताहे, तिसके अर्थ प्रजापतिके ग्रंग भूत सब देवता बलिको प्राप्त करते हैं सो यह लोक और यज्र दोनोंको जाननाह और दयानन्दजीने इस बोडश कलायुक्त प्रजापतिकी उपासनाके प्रकरणमें भूरितिवै प्राणः भव-रित्यपानः सुवरितिव्यानः इतन भागको लेकर प्राण ग्रपान ग्रीर व्यान पदको परमेश्वरपरता वर्णनकरी है परन्तु बुद्धिमान् विचारैं कि यह कितनी धृष्टता है कि अगुणोपासनाके फलके लोप करने को यह लीला रची है कि, यह कौन प्रकरण के वाक्य हैं सो भी नहीं लिखा इम प्रकरणमें यह व्यानादि ईश्वरवाचक नहीं क्योंकि उसके साथ यह लिखा है कि ( अनेव वाव सर्वे प्राणा सहीयन्ते ) अन्नसेही सब प्राम वृक्तिको प्राप्त गेने हैं यदि यहां प्राणादि शब्द से ईश्वरका ग्रहण किया जाय तो अन्नते वृद्धि कहना असंगत हो जाय श्रव ये देखना चाहिंग कि स्वामीजी ने जब अकार श्रीर व्याहृतियों केही अर्थों में अनर्थ किया तौ और मंत्रों की क्या कथा हैं अब गायत्रीके अर्थ लिखते हैं कि, प्राचीन यन्थों में इसका कैसा व्याख्यान कियाहै॥ तत्सावतुर्वरे एयमित्य सौवा त्रादित्यः संविता सवा प्रवरणीय

CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative

म्रात्मकामेनेत्याहुर्बह्मचादिनोऽयभगींद्वस्यधीमहीति सवि तावदेवस्ततायोऽस्यभगीरूयस्तंचिन्तयामीत्याहुर्ब्रह्मवादिनः

प्रथम पादकी प्रतीकधरकर अर्थ करते हैं सवितृपदका अर्थ असीवा इत्यादि यह जो प्रत्यन गर्गादत्यहै सो सविताहै आतम काम करके प्रवरणीय है अर्थात यह जो आत्मातिरिक्त पदार्थकी कामना रहितहै तिसको यह मविताही एकता बुद्धि करके प्रार्थ-नीय है, भाव यह है कि पिगडमार प्राण और ब्रह्माण्डसार आदित्यकी एकता भावना करके दोनों उपाधिसे उपलच्चिततत्व की आत्मारूप से भावना कर, यह वेदविद पुरुष कहते हैं अब ब्रितीय पादकी व्याख्या करते हैं देव शब्दवोध्यसविताही है तिस कारणसे सविताका जो भर्गाख्यरूप है तिसको चिन्तन करते हैं ऐसे वेदविद कहते हैं॥

अथ धियोयोनः प्रचोदयादिति बुद्धयो वैधियस्तायोऽस्मानं प्र चोदयादित्याहुर्बस्मवारितः

अर्थ-अन्तः करण की ग्रांत्यों को परमात्मा प्रेरणा करता है यह ब्रह्मवादी कहते हैं तब संत्रका अर्थ ऐसा जानना "सवितुर्दे-वस्ययत् भगिष्यं वरेण्यं तत् धीर्माह। तत्किम् योऽस्माकं वियो इन्तः करणवृत्तीः प्रचोद्यात् प्रयाति" सविता देवका जो भगि तथा वरेण्य रूप है तिसं हम ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि वृत्तियों को प्रेरणा करता है।।

श्रथभगंइति योहवा अमुिक्तिलादित्यं निहितस्तारकोऽचिणि वैषभगंक्योभाभिगितिरस्यहोति भगंभिर्जयतीतिवैषभगंइति रुद्रोबह्मवादिनोऽय भइति भामगतीमान् लोकान् रहति रंज यतीमानिभूतानि ग इति गच्छन्त्यस्मिल्लागच्छन्त्यस्मादिमाः यतीमानिभूतानि ग इति गच्छन्त्यस्मिल्लागच्छन्त्यस्मादिमाः प्रजास्तस्माद्भगत्वाद् भर्गः प्रश्वत् सृपमानात् सूर्यः सवनात् सविताऽऽद्दानादादित्यः पावनात् पवनोऽथापोप्यायनादि त्येवंद्याहः॥

इसमें भर्ग श्रार स्वितृपदका व्याख्यान है श्रीर प्रसंग से आदित्य सूर्य पावन आप शब्दों के अर्थ को भी निर्णय करते हैं "योऽमुष्मिन्नादित्ये निहितो वा यश्चाचिषि तारको निहित एष भगोंक्यः" यह अन्वय है जो यह आदित्यमंडल में स्थितहै अन्त-यीं भी तथा जो नेत्र में कृष्णतारा उपलच्चित अन्तर्यामी स्थित है यह भगीख्यवाला देव हैं (भाभिर्गमनमस्येतिभर्गः) किरणरूप प्रकाश वा वृत्तिरूप प्रकाश करकै गमन होता है तिस अन्तर्यामी का वोह भर्ग है ग्राशय यह कि केवल चतन में गमन व्यापक होने से बनता नहीं, परन्तु । करणस्पप्रकाश वा वृत्तिरूप प्रकाश उपाधि के गमनसे गमनप्रतात होताहै, ऐसे एकप्रकारसे भगशब्दकी निरुक्ति कहकर प्रकारान्तरसे निर्माक्त करते हैं (भर्जयतीतिवाएप भर्गः) जो सर्व जगत्का संहार करताहै सो यह भर्ग है ऐसा रुद्र रूपहै पर-भात्माका, ऐसे वेदावित् कहते हैं। अब एक २ अक्तरके अर्थ करतेहैं ( भासयतीमान् लोकानितिभः ) अपने मंडल अन्तर्गत प्रकाश से सर्वजगत् को प्रकाश करताह इसकारण भ श्रौर (रंजयतीमानि-भूतानि इति रः) अपने ग्रानन्दरूप से सर्व प्राणिवर्ग को ग्रान-न्दित करता है इससे रहै (गच्छन्त्यस्मिन् वा आगच्छन्त्यस्मात् सर्वा इमाः प्रजा इति गः ) श्रौर सुषुप्ति प्रबोधमें वा महाप्रलय उत्पत्ति काल में सर्व अजा परमात्मा में लीन होकर फिर उत्पन होती है इससे गई एसे भगपना होनेसे भर्ग है और (शश्वत्सूय मानात सूर्यः ) निरन्तर उद्य ग्रौर ग्रस्त होकर प्रातःकालादि करने से सूर्य है ग्रार (सवनात् सविता) सर्व प्राणिवर्गकी वृष्टि अन्नवीर्यादि द्वारा उत्पत्तिकरता होनेसे सविता है और ( आदा-नात् आदित्यः ) पृथ्वी का रम तया प्राणिवर्ग की आयु को प्रहण करनेसे आदित्य है ग्रीर (पवनात् पावनोप्यंषएव) सर्वको पवित्र करने से पावन नाम वायु भी यह परमेश्वरहै और ग्राप नाम जल भी यह परमेश्वरही है क्योंकि सर्व जगत्को (प्यायनात्) विद करने से वेदार्थवित् कहते हैं, इसप्रकार से गायत्री मंत्र के दो पाद

STATE OF STREET STREET, STREET

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

THE THE PARTY OF T

A SECRETARY OF THE PROPERTY OF

में अधिदेवतत्वका निश्चय करा, अर्थात् सूर्य वायु जल उपलचित सम्पूर्ण देवतारूप परमात्मा को बोधन किया, और सब जगत् इत्पित्तिपालनसंहारकर्तृत्य बावनाक्या, तथा जगत् लयाधार और जगत्उपादान कारण भी भगपद्याख्यानस कहा, इसे कहने से जड प्रकृति जगत् उपादान कारण पच द्यानन्दजी का गायत्री ब्रह्मविद्या विरुद्ध है, इससे मज्जनोंको वोह अर्थ त्याज्य है, अब गायत्री के तृतीयपाद से अध्यात्म तत्व का निर्णय करते हैं जिस के निर्णय से स्वामीजी स्वीकृत चेतनका वास्तव भेद पच भी लिखन हो क्योंकि औपाधिक भेद तो स्वीकृत है।

खल्वात्मनोत्मानेतामृताख्यश्चेतामन्तागन्तोत्म्ष्टानन्द-चिता कर्ता वक्ता रसचिता घृाता द्रष्टा श्रोतास्पृशति च॥

मर्थ-( अमृताख्याः कतु प्राप्तः प्रात्मा नेता ) यह जो अमृताख्यप्राण है सो निश्चयही जातमा अर्थात् गरीर इन्द्रियसंघातका आत्मा है और नेता अर्थात् भर्य मंघातका प्ररक्षहै, यहां अमृतकहने से प्राणके भी प्रेरक आत्मतत्वका ग्रहणहै, प्राण उपाधिक होकर वोह आत्मानेता और चित्त श्रोपाधिक चेता और मनग्रोपाधिक मनता, पद औपाधिकगन्ता, पायु उपाधि ने उत्मृष्टा, उपस्य उपाधि से आत्रव्हियता, हस्त उपाधि से कर्ता, वागिन्द्रिय उपाधि से वक्ता, रसना उपाधि से रस्यिता (रस्याही) और घू। ज उपाधि से च्राता (संघने-इग्राधि से दृष्टा देवनेहारा, श्रोत्र उपाधि से सननेहारा, हारा) च जुउपाधि से दृष्टा देवनेहारा, श्रोत्र उपाधि से सननेहारा, हारा) च जुउपाधि से द्रष्टा देवनेहारा, श्रोत्र उपाधि से सननेहारा, हारा) च जुउपाधि से द्रष्टा देवनेहारा, श्रोत्र उपाधि से सननेहारा, हारा। च जुउपाधि से अधिमनता होता है जपाधि से आव्यवसिता, अरंक्ष्य उपाधि से अभिमनता होता है जपाधि से आव्यवसिता, अरंक्ष्य उपाधि से अभिमनता होता है जपाधि से आव्यवसिता।

विसुर्विग्रहेसिनिविष्टाइत्यवंशाह ग्रथ यत्र दैतीभूतविज्ञानं तत्रहि श्रृणोति पश्यति जिन्नति रसयिन चैवस्पर्शयति सर्व मात्माजानीतिति यत्राद्वैतीभूतं विज्ञानं कार्य्य कार्ण कर्म निर्मुक्तं निर्वेचनमनौपम्यं निरुपाक्यं किंतद्वाच्यम् ॥ श्रथ-(परन) जो पूर्व नेतृत्वादिविशिष्ट वस्तु प्राणादि उपाधि विशिष्ट कहा सो क्या है (उत्तर) (विभुविग्रह सिन्निविष्ट इति एवं हि श्राह) विभु नाम व्यापक परमात्माही विग्रह (देह) में प्रविष्ट होकर श्रयात् लिंग शरीराभिमानी होकर प्राणादि उपाधि भेदसे नेतृत्वादि रूपसे कहा जाता है भाव यह है सो एकही पर-मात्मा सर्व बुद्धि प्रेरक रूपसे उपास्य है ऐसे वेदज्ञाता कहते हैं इसीप्रकार बु० उपनिषद्भ लिंग है कि:—

अ।त्मेत्येवापामातात्रह्यतं सर्वण्कंभवन्ति॥

वृ० उ० ग्र० रै ब्रा० ४। क० ७

"द्रष्टा श्रोता ग्रादिकां (ग्रात्मा इति एव उपासीत ग्रत्र हि एते सर्वे एकं भवन्ति) ग्रात्मारूप करके परमात्मासे ग्रमिन्न जान कर उपासना करे क्योंकि इस आत्मामेंही सर्व एक होते हैं," अब पाधिक भेद और वास्तव अंद्रेत पत्तको अन्वय व्यतिरेकसे दृढ् करते हैं जहां दैती भूत विज्ञान होता है जाग्रदादि अवस्थामें वहां खुनताहै, देखताहैं, स्घनाहै. रम लेताहै, स्पर्श करताहै ग्रीर जपा-धिविशिष्ट होकर एकहा जात्या सर्वको जानताहै, ऐसे उपाधिके सद्भाव कालमें सेद व्यवहार होताहै, और जब सुष्ठित समाधि कालमें अद्वैतीभून विज्ञान होताहै. तब कार्य अर्थात् विषय, करण अर्थात् करग्राम, कर्म ग्रयात् क्रिया, इससे गहित निर्विशेष उपमा रहित ग्रप्रमेय होताहै, सो वस्तु निषेध बोधक शब्दों सेही क्यों कहते हो किसी तत् वा इदं ग्रादि शब्दोंसे क्यों नहीं कहते यह (प्रश्न ) करते हैं कितद इस पद्से अर्थ यह तत् सो वस्तु किं अर्थात् कैसी हैं (उत्तर) अवाच्यं नाम सर्व इन्द्रिय व्यापार के उपराम होते जो सर्व व्यवहारका साची होकर व्यवहारोपरति वा साची है सो अद्वैत विज्ञान स्वाभाविक आत्मरूप है किसी शब्दका वाच्य नहीं, इसप्रकार इस स्थानमें उपाधि के व्यतिरेकमें अदैत कहा, यह ब्राह्मणादि प्रन्यांस गायत्रीका अर्थ वर्णन किया

5

अब इस स्थानमें यह विचारणीय है कि द्यानन्द्जीने जो सत्यार्थ प्रकाश पृ० ६०१ में लिखाहै है वदाकी शाखा जो कि वेदों के व्याल्यानरूप ब्रह्मादि महर्पियों के वनाये यथ हैं तो गायत्री जो वेदांमं प्रधान है तिसका ग्रर्थ किमी एक व्याख्यानकी रीतिसे तौ लिखना दयानन्दजीको अवस्य था, और जो ग्यारह सो सत्ताईस शाखा लिखीहैं इसमें भी चार कमती लिखीहें क्योंकि महाभाष्य की रीति से ग्यारह सो इकतीस शामा होती हैं तो इन मंत्रों के व्याख्यान होनेपर भी द्यानन्दजीका एक व्याख्यानभी गायत्री मंत्रके अर्थ निर्णय वास्ते न मिला ती फिर इनके काल्पत अर्थ की क्रान सानेगा फिर स्वामी जीने सचितृपदका व्याख्यान यह ालिखाहै जो (खुनोत्युत्पादयात सर्व जगत समविता) द्यानन्दजी तौ ग्रपनेको निघरह निरुक्तका पाण्डन मानतह फिर यह विरुद्ध ग्रर्थ क्यों लिखा क्योंकि नि० ग्र०५ मं० ४ मं सवित्यदका भाष्यकार दर्भाचार्यकृत व्याख्यान यह है कि ( मितिता पुत्रमवैश्वर्ययोः मू०। प्०। तुचि सविता सर्वकर्मगां वृष्टिपदानादिना अभ्यनुज्ञाता ) षु धातु प्रसव तथा ऐश्वर्धमें है प्रमव नाम ग्रभ्यनुज्ञानकाहै अर्थात् फल देने वास्ते कर्मका स्वीकार करना मा मवितादेव वृष्टिरूप फल देने वास्ते यावत् प्राणिवर्ग के कम को स्वीकार करताहै और एश्वर्य नाम प्रेरणा का है सो सवितादेव सर्व जन्तु मात्रको कर्ममें प्रवृत्त करताहै उद्य होकर वा ईश्वररूपसे सबका प्रेरकहै तब ऐसी व्युत्पित्त होनी चाहिंग जो (सुवनीति सविता) और द्यानन्दजी ने खनोत्युत्पाद्यति भर्वं जगत म मांचता यह व्युत्पत्ति करीहे इस से भाष्य विरुद्ध है तथा पुज अभिपंच स्वाद्गणीय धातुका प्रयोग खनोति रखकर उत्पादयति यह ग्रयं कराहं सो भी पाणिनि ऋषि लिखित घात्वर्थ से विरुद्ध है। क्यों कि अभिषव नाम करडनका है यथा सोमवल्लीकारस निकालने में मोमवल्लीका अभिषव अर्थात् क्राडन होताहै उत्पादन ग्रथं पुञ्धातु स्वादिगणीका नहीं इससे पाणिनी के मतसे भी द्यानन्दजीका यह ग्रर्थ विरुद्ध है ग्रीर जो

देवपदकी व्युत्पत्ति करी है "यो दीव्यति दीव्यते वा सदेवः" इस व्युत्पत्तिसे तौ व्याकरण को भी समेट घरा क्योंकि "दिवु कीडा विजगीषा, व्यवहार, गृति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कान्ति, गतिषु, दिवादिगणीय परस्मैपदी इस धातुका प्रयोग लिखा है तौ द्वीव्यति दीव्यते वा सद्वः उस स्थान में धातु तौ केवल परस्मै-पदि और प्रयोग जन्मे तदका भी लिख दिया सो प्रलाप है (प्रश्न) दीव्यते यह प्रयोग कर्म में प्रत्यय करके लिखा है (उत्तर) जो दयानन्दर्जा कर्म में प्रत्यय करते तो इस कर्नृपद्में तृतीया विभक्ति येन ऐसा होना योग्य था, और देव शब्दका वाच्य अर्थ प्रकाश किया का कर्म जगत जड़ वस्तु होजाता, ग्रौर जो कर्मकर्तृ अर्थ में प्रयोग कहैं तो भी अभगत है क्योंकि प्रथम परमात्मा प्रकाश कियाका कर्महा पण्चात उमी कर्मको कर्तृत्वरूपसे विवचा हो। तब कर्म कर्तारेप्रयोग हो, यो पर्मात्मा प्रकाश कियाका कर्म होगा तौ पर प्रकाश्यत्वरूप जड़ताकी प्राप्ति होगी और जो स्तुति ऋर्थ में दिवधात को मानकर कर्म में प्रत्यय करें तो देवशब्दका कर्तार अर्थ के प्रकरण हैं ज्यादि गणमें पाठ होनेसे असंगत है, इससे दीव्यते यह प्रयोग सर्वया अशुद्ध है और अर्थ भाषामें (सब सुखोंका देनेहारा लिखा है) विचारना चाहिये कि कीडा-किसी बाह्य साधनमें विलाम विजिगीषा-जीतनेकी इच्छा, व्यव-हार-क्रयविक्रय करना वृति-प्रकाश, स्तुति-स्तवनिक्रया, मोद-मानन्द् होना, मद ग्रहंकार करना. स्वप्न-शयनिकया, कान्ति-इच्छागति-ज्ञान गमन वा प्राप्त इतन यर्थ तो पाणिनीजीने इसके स्पष्ट लिखं दिये हैं, परन्तु द्यानन्दजीने टोटा समक सुखदान भी इस धातुका अर्थ और कल्पना करितया क्या पाणिनिऋषि के अर्थों से आपका निर्वाह नहीं होता है, परन्तु मनमाना अर्थ तो नहीं निकलता, इसने इयानन्दजीने नये अर्थ की कल्पना करी है। गायत्री प्रकरण एण हुन्या।

भास्कर प्रकाश—

स्वामीजी ने कुछ गोल माल नहीं किया। आपको "कुर्यात्सर्वस्यखण्डनम्" को न्यसन होगया है। इस प्रसंग में तो आप बहुदी चकर में आये हैं। जो अर्थ स्वामीजी ने किये हैं वही आपने भी तो किय हैं फिर गोलमाल उन्होंने की है वा आपने। देखो द० ति० भा० पृ० २४ पं० १। २ "भूरिति वै प्राणः भुव इत्य-पानः" तैसि० अनु० ५ फिर आप केसे कहने हैं कि स्वामीजी ने स्वयं कल्पना की है। "सवित्" का अर्थ स्वामीजी ने "सवात्पादक" किया है वही आप ने द० ति० भा० पृ० २५ पं० २० में लिखा है कि "सवनात्सविता" उत्पादक होने से "सविता"। "धियः" का अर्थ स्वामीजी ने "बुद्धियों को" किया है वही आप ने द० ति० भा० पृ० २५ पं० ९ में "बद्धणोवेधियः" बुद्धियों को" किया है वही आप ने द० ति० भा० पृ० २५ पं० ९ में "बद्धणोवेधियः" बुद्धियों को एक्या है वही आप ने द० ति० भा० पृ० २५ पं० ९ में "बद्धणोवेधियः" बुद्धियों को एक्या है वही आप ने द० ति० भा० पृ० २५ पं० ९ में "बद्धणोवेधियः" बुद्धियों को एक्या है वही आप ने द० ति० भा० पृ० २५ पं० ९ में "बद्धणोवेधियः" बुद्धियों को गति के गहण करेंगे को गायत्री से सूर्यदेव की भौजिक उपासना मिद्ध करेंगे तो आपनेही जो विस्तार पूर्वक गायत्री सन्त्र में आये "भगः" पद का अर्थ लिखा है कि—

भइतिभासयतीमान् लोकान् । रङ्तिरंजयतीमानिभ्तानि । गइतिगच्छन्त्यस्मिन्नागच्छन्त्यस्मादिमाः प्रजाः ॥

इसका अर्थ भी आपने पृ० २६ ५० ५ में लिखा है कि— "सुष्पितप्रबोध वा महाप्रलय, उत्पत्तिकाल में सर्व प्रजा, परमात्मा में लीन होकर उत्पन्न होती हैं"॥

देखिये आपने भी यहां "भर्ग" शब्द के अर्थ में परमात्मा का गृहण किया है। इस से सिद्ध हुवा कि स्वामीजी ने जो अर्थ किया है वह संगत और शास्त्रा- कुळू होने के अतिरिक्त आप क पुस्तक में भी कुछ होता है। यह दूसरी बात है कुळू होने के अतिरिक्त आप क पुस्तक में भी कुछ होता है। यह दूसरी बात है कि आप ने पाण्डित्यप्रकाशनार्थ व्याहानिया का अर्थ करते हुए तैत्तिरीय का पाठ बहुत सा भरदिया और आधिभाजिक आधिर्दिक आध्यात्मिक तीनों प्रकार के बहुत सा भरदिया और स्वामीजी ने व अर्थ न लिखकर संक्षेप से एक अर्थ लिख अर्थ लिख दिया और स्वामीजी वो अर्थ न लिखकर संक्षेप से एक अर्थ लिख अर्थ लिख के बहुत सा अर्थ के अर्थ कि अर्थ निवास के अर्थ "संक्षेप" से लिखते में प्रथमही लिख दिया है कि अब कीन महाव्याहानियों के अर्थ "संक्षेप" से लिखते में प्रथमही लिख दिया है कि अब कीन महाव्याहानियों के अर्थ "संक्षेप" से लिखते हैं। इस लिये उनपर यह तूफान मचाना और तित्ति का बहुत पाठ लिख मारना है। इस लिये उनपर यह तूफान मचाना और तित्ति के नाम से की हैं, सब और खार और असत्य है। और आपने जो—

खल्वात्मनोत्मा नेतामृतास्यक्वता मन्ता गन्तोत्मृष्टानन्द्यिता कर्त्ता वक्ता रसयिता घ्राता द्रष्टा श्रोता स्पृशति च ॥

और

विभुर्तिगृहं मन्निविष्ठा इत्येवं ह्याह । इत्यादि— लेख से खहदारण्यक के इम पाठ को जोड़ दिया है कि— आत्मेत्येवापामानात्रहानेमवण्कंभवंति । बहु० अ० ३ ब्रा० ४ ।

सो आपने चार्त्य नहीं किया किन्तु खुल्लम खुल्ला झूँठ लिखा है। भला पूर्वोक्त पाठ का इस से क्या मम्बन्य। यह ! महाराज !! आपने इसी वास्ते अपने पूर्व लेख (खल्वात्मनोत्मा नेता) का पता जान बृझकर नहीं लिखा जिससे कोई पता न चला लेवे, भला इस मकार के चार्त्य से कभी सत्पार्थमकाश का खण्डन वा विद्वानों की आंखों पर धूल फेंककर कार्य सिद्धि होसकती है ? वा अद्वैतपक्ष सिद्ध होसकता है ? कभी नहीं। तथापि हम आप के बेपते लेख का अर्थ करके आप को दिखलाते हैं कि इस में नहीं . ... निवा वर्णन है—

(आत्मनः आत्मा नेता) आपके ही लेखानुसार आत्मा अर्थात् शरीरेन्द्रिय संघात का जो नेता आत्मा है वहीं चता मन्ता गन्ता उत्सृष्टा आनन्द्रियता कर्चा वक्ता रसियता घाता द्रष्टा श्रांना और स्प्रप्टा है। भला इस से द्वैत अद्वैत का क्या सिद्ध हुवा ? और दूसरे वाक्य-

विभुर्विग्रहे सन्निविष्टा इत्यवंशाह । अथ यत्र द्वैतीभूतं विज्ञानं तत्रंहि श्रृणोति पश्यति जिग्नति रमयति चैव स्पर्शयति सर्वमात्मा जानीतेति यत्राद्वैतीभूतं विज्ञानं कार्यकारणकर्मनिर्नुक्तं निर्वचनमनौपम्यं निरुपा- एयं कितदवाच्यम् ॥

का अर्थ यह है जिल्ला निर्म निर्म है, यह कहते हैं। जब दैतीभूत ज्ञान होता है तब ममझा जाता है कि आत्मा मुनता, देखता, मृंघता, चखता
भूत ज्ञान होता है तथा सर्व को जानता है, परन्तु जब अद्देत अर्थात् देहादि द्वितीय
और छूता है तथा सर्व को जानता है, परन्तु जब अद्देत अर्थात् देहादि द्वितीय
पदार्थी से सम्बन्ध छूट जाता है तब कार्य कारण कर्म से निर्मुक्त, घचन उपमा और
पदार्थी से सम्बन्ध छूट जाता है तब कार्य कारण नर्म से निर्मुक्त, घचन उपमा और
नाम से रहित किम् और तद् शब्द का भी वाच्य नहीं होता। तात्पर्य यह है कि

THE RESIDENCE OF STREET, STREE

CONTRACTOR OF THE PROPERTY.

Want to State of the State of t

BENEFIT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

AND REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

SECTION OF THE PARTY AND A SECTION OF THE PARTY.

The second secon

आत्मा में देखना, मुनना आदि व्यवहार, निर्देश, देवदत्तादि नाम-शरीर सम्बन्ध से बनते हैं, केवल में नहीं। भला इम से जीव ब्रह्म की एकता अनेकता क्या निकलती है ? कुछ नहीं।

स्वामीजी ने संक्षेप के कारण आप के समान तेत्तिरीय शाखा का पाठ नहीं भरा परन्तु जितना छिखा है वह सब तेत्तिरीय के अनुकृछ ही है। हम ऊपर वर्णन कर चुके हैं कि जो अर्थ स्वामीजी ने छिखे हैं वही आपने भी छिखे हैं। हां, उन्होंने प्रकरणानुकूछ संक्षेप से और आपने प्रकरण विरुद्ध विस्तार से छिखा है। वेदों की ११३१ शाखाओं में ४ मंहिता मूछ वह भी अन्तर्गत गिनी हैं उन को पृथक करके स्वामीजी ने ११२७ गिनाई हैं. ममझ कर देखिये।

आपने जो पाठ निरु० अ० ५ खंद र का लिखा है वह न तो नैगमकाण्ड अ०५ सं० ४ में है और न देवतकाण्ड अ०५ ग्व० ४ में लिखा है। अतः या ती आप पता भूले वा अन्य कुछ कारण हा इस छिय जयतक निरुक्त में इस पाठका पता पं • ज्वालापसाद न लगायें तब तक उत्तर देना व्यर्थ है। रही यह बात कि निरुक्तकार के मतानुसार भ्वादिगणी पु नसवैर्ययाः थातु का भयोग "सुवति" होता हैं 'सुनोति'' नहीं, इसका उत्तर यह है कि प्रथम तो आपका छिखा निरुक्तका पाठ उस पतेपर मूलमें उपस्थित नहीं जो पता आपने छापा है, इसके अतिरिक्त निरुक्त-कार ने कहीं धातुओं के गण भी कि नगर है कि भ्वादि आदि में से असक गणी धातु का प्रयोग है इस लिय आप का ( भू० प०) लिखना असंगत है। निरुक्त में केवल प्रयोग से गण पहचाना जाता है मा आपके असत्य पते के निरुक्त में भी सुनोति वा सुवति इन दोनों में से कोई प्रयोग भी नहीं है तौ आप के लेखा-रुसार भी स्वामीजी का "सुनोति" प्रयोग निम्क के विरुद्ध नहीं प्रतीत होता। और पाणिनि का जो आप प्रमाण देते हैं कि पाणिनि ने स्वादि गणी पुञ् धातु का अर्थे अभिषव लिखा है, उत्पादन नहीं, इसका उत्तर यह है कि महात्माजी ! पाणिनि जीने अभिषव अर्थ तो छिखा है परन्तु यह तो नहीं छिखा कि अभिषव का अर्थ ज्यादन नहीं वा कुछ अन्य अमुक अर्थ है ? अर्थ समझना हमारा आप का काम है। नीमवल्ली के रस निकालने में इस धातु का प्रयोग होता है तौ यह तौ समझिय कि सि निकालना वा रस उत्पन्न करना इस म क्या भद है ? कुछ नहीं । रस निकालने

का तात्पर्य भी तौ यही है कि मोनरम का उत्यन्त करना। इस छिये स्वामीजी के छेख पाणिनि के विकार नहीं हो आपने जो "पुपसर्वेश्वर्ययोः" धातुको भू० प० छिखा क्या यह अदादि गण में नहीं है ? जब पु थातु भ्वादि अदादि और स्वादि तीनों गणों में है तो म्वादिगण में गण का आदि होने से मुख्य है। तौ "मुख्यामुख्ययोर्मुख्ये कार्यमंप्रत्ययः" के अनुमार म्यादिगणी का ही गृहण भी चाहिये जैसा कि स्वामीजीने किया है।

पत्युत्तर—दीव्यते प्रयोग यथार्थ में कर्मवाच्य है और यही कारण आत्मते पद लिखने का है और प्रकाश 'प्रगट होने" को भी कहते हैं क्योंकि परमात्मा भक्तों के हृदय में प्रकट होते हैं, इसलिय प्रकाश किया के कर्म भी कहे जा सकते हैं, इस में कुछ दोष नहीं। पचादिगण में कर्नृवाच्य लिखने से हमारी हानि नहीं क्योंकि स्वामीजी ने कर्नृवाच्य अर्थ भी तो लिखा ही है। कर्नृवाच्य अर्थ में "यः" है ही कर्मबाच्य में कर्नृवाच्य अर्थ भी तो लिखा ही है। कर्नृवाच्य अर्थ में "यः" है ही कर्मबाच्य में कर्नृवाच्य अर्थ में "यंत" का अध्याहार हो जायगा। "सब मुखों का देनेवाला" यह पदार्थ नहीं किन्तु भावार्थ है। दिषु धातु का "मोद आनन्द" अर्थ है ही, वस स्वयम आनन्दस्यस्य है वही अपने भक्तों को सब मुख देसकता है। इस लिय स्वामीजी का तात्पर्य निर्दाण है।



मीक्षा-स्वामी दयानन्द्रजी ने गायत्री का अर्थ करते समय प्रथम व्याहतियों के अर्थ काही सफाया करडाला इसी को पं० ज्वालाप्रसाद मिश्रने
विस्तार पूर्वक प्रकरण देकर दिखलाया कि आप करते क्या हैं। व्याहतियों का व्याक्यान तो उपनिपदों में इस प्रकार से पाया जाता है इस
लेख की दसकर पं० तुलमीगमजी कुछ कोध में आकर लिखते हैं कि
स्वामी जी ने व्याहितया के अर्थ में कुछ गोलमाल नहीं किया आप को

"कुर्यात्सर्वस्य खण्डनम्" का त्यसन होगया! इस प्रसंग में तो आप बड़े चक्कर में आये हैं जो अर्थ स्वामी जी ने किय वही आपने किये किर गोल माल उन्होंने किया या आपने।

महीं है और न इस से ब्याइतियों के अयं की पुष्टि होती है सच पूछिये तो स्वामी

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

是是是一个人,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的。

THE REPORT OF SECURITION OF THE PERSON OF TH

ह्यानन्द के शास्त्र विरुद्ध लेख का मंडन कोई कहां तक करेगा। जब कुछ नहीं हो सकता तब पं० ज्वालापसाद मिश्र के ऊपर अपराध लगाकर आगे बढ़ चलते हैं। तं० तुलसीराम को यह तो विचारना चाहिय था कि "कुर्यात्मर्वस्य खण्डनम्" यह सिद्धान्त आर्यसमाज का है या पं० ज्वालापमाद का इस विषय में तो आर्यममाज सहार भर के मजहवों से बढ़ी चढ़ी है कि जिस के धार्मिक पुस्तक सत्यार्थप्रकाश में सिवाय खण्डनके और कुछ है ही नहीं। सत्यार्थप्रकाश की तोंद तो खण्डन ही से फूली है पूर्तिपूजा, मृतक पितरों का जिल्ला का दि आदि धर्मों का खण्डन समाज ने किया या सनातनधर्म ने इतने पर भी पंच ज्वालाप्रसादजी को खण्डन का दीच लगाना क्या यही इन्साफ है ?

पं व तुलसीरामजी लिखते हैं कि ज्याहतियों का जो अर्थ स्वामी दयानन्द ने किया है वही पं व ज्वालाप्रसादजी ने भी किया है क्या मन्दही इन दोनों के अर्थों में कुछ अन्तर नहीं हमारी समझ में तो इन दोनों के अर्थ में जमीन आसमान का अंतर है पं व तुलसीराम कुछ भी उत्तर नहीं लिख सकते इस कारण में एक अर्थ लिखकर शिरपर आई बलाय को पौलसी से टालते हैं।

पं० ज्वालाप्रसादजी ब्याहृतियों का जो अधे लिखते हैं वही अधे तैतिरीयोपनिषद ने विस्तार से लिखा है तैतिरीयोपनिषद में इस स्थान पर तृतीय अनुवाक से
हिरण्यगर्भ प्रजापित के ध्यान का जारन्स काता है यहां पर समस्त संसार के पदार्थों
को अवयव मानकर ब्रह्माण्ड को प्रह्म का साकार रूप माना है और उसी का ध्यान
यहां पर लिखा है यदि स्वामी द्यानन्द उपनिषद के अनुकृल व्याहृतियों का अधे
कर दें तो ईश्वर शरीरी (साकार) हो जांच और ब्रह्म साकार नहीं होता स्वामी
द्यानन्द का यह मनगढंत सिद्धान्त ऐसा कृच कर जांच कि जैसे गंधे के शिर से
सींग। पं० ज्वालाप्रसादके अर्थ की पुष्टि के लिय हम तिनिरीयोपनिषद का समस्त

पञ्चमोऽनुवाक लिखते हैं—

भूर्भुवः सुवरिति वा एतास्तिम् व्याहृतयः तासासुह स्मैतां विद्याम् । माहाचमस्यः प्रवेदयते । मह इति । तद्रहा। सञातमा । अङ्गित्यत्या देवताः । भूरिति या अयं लाकः । भुव इत्यन्ति सम् सर्वे स्वरित्यसौ लोकः ॥ १॥ मह इत्यादित्यः । आदित्येन वाव सर्वे

लोका महीयन्ते । अपित या अपिनः । अव इति वायुः सुविरत्या दित्यः । मह इति चन्द्रमा । चन्द्रममा वाव सर्वाणि ज्योतीलिष महीयन्ते । भूगितिये ऋचः । अय इति सामानि । सुविरति यज्ञलिष ॥ २ ॥ मह इति ब्रह्म । ब्रह्मणावाव सर्वे वेदा मही यन्ते । भूगितिये प्राणः । सुव इत्यानः । सुविरति व्यानः । मह इत्यन्नम् । अन्तेन वाव पर्व प्राणामहीयन्ते । तावा एताश्चतम श्चलुर्द्धा । चतम्रश्चतम् व्याहृतयः । ता यो वेद । स वेद ब्रह्म । सर्वेऽस्मै देवा विलमावहन्ति ॥ ३ ॥ असौलोको यज्ञलिषवेदद्वेच ।

प्रथम—"सः" का जब पृथ्ववालोक, "भुवः" का अर्थ अन्तरिक्ष, "स्वः" का अर्थ स्वर्ग, और "महः" का अर्थ एक्य एर्थ करके यह दिखलाया है कि सूर्य से समस्त लोक बृद्धि को प्राप्त होते हैं।

द्वितीय—"सः" का अर्थ में निक अग्नि, "सुवः" का अर्थ वायु, "स्वः" का अर्थ दश्य सूर्य, और "महः" का अर्थ चन्द्रमा करके यह लिखा है कि चन्द्रमा से समस्त तारागण बृद्धि को प्राप्त होते हैं।

तृतीय—"भू." का अर्थ ऋक, "भुवः" का अर्थ साम, "स्वः" का अर्थ यजुः, और "महः" का अर्थ ब्रह्म करके यह लिखा है कि ब्रह्मसे वेद वृद्धि को प्राप्त होते हैं।

चतुर्थ—"भृः" का अर्थ प्राण, "भुवः" का अर्थ अपान, "स्वः" का अर्थ ब्यान और "महः" का अर्थ अन्य राज्य कि विकास कि अन्तसे प्राण बृद्धिको प्राप्त होते हैं।

स्वामी द्यानन्द्रज्ञा ने इन चार अधी में से अंतिम एक अर्थ लिया है और इस मन्त्र में कहे देव और अंग किंद्र न हो जावे इस भय से प्राण अपान व्यान इन तीनों क्याहितियों का अर्थ ईद्वर किया है अब हम आर्थसमाजियों से पूछते हैं कि यदि वास्तव में स्वामी द्यानन्द्रज्ञा का लिखा "भूः" "भुवः" "स्वः" इन तीनों क्याहितियों का अर्थ ईद्वर है ऐसी हालत में तैत्तिरीयोपनिषद के इस अनुवाक पर हड़ताल लगी या नहीं क्या समाज इस कार्य से धार्मिक कहलाने का दावा करसकी है क्या समाज ने स्वामी द्यानन्द के अयोग्य लेखों से वेद पर पानी फेरने में अपनी

इन्ति समझा है जब स्वामी दयानन्द इसप्रकार वटा पर हड़ताल लगातें हैं ऐसी हुं में उनको महर्षि पदवी देना क्या समाज का यह काये उचित और प्रशंसनीय है मुझे आशा है कि विचारशील आर्यसमाजी इसपर विचार करेंगे। पं॰ ज्वालाप्रसाद जी ने दयानन्द तिमिरमास्कर में विस्तार पूर्वक उपनिषदकृत अर्थ को दिखलाया है किन्तु उसके उत्तर में पं॰ तुलसीरामजी असमर्थ होगये हैं। द्यानन्दितिमरमास्कर के अलावा हम भी कुछ दोष स्वामी कुल न दत है। देखिये-जब कि स्वामी द्यानन्दिती ने प्राण का अर्थ ब्रह्म किया है और आग जो उपनिषद ने यह लिखा है कि अन्न से प्राण बृद्धि को प्राप्त होते हैं ते। स्या अब स्वामी जो विराकार ईश्वर दाल होते याहलुवा पूरी खिलाकर संडो (पहिल्यान) यनाया जावेगा इसका क्या उत्तर है ?

स्वामी दयानन्द्जी "भूः" का अर्थ लिखते हैं "भूरितिव प्राणः" "यः प्राण-यति चराचरं जगत् स भूः स्वयम्भूगिश्वरः" जो यव जगत् कं जीवन का आधार प्राण से भी प्रिय और "स्वयम्भूः" उस प्राण का वाचक होके "भूः" प्रमेश्वर का नाम है। क्या कोई भी विद्वान् चाहे वह आर्यसमाती हो या सनातनधर्मी मुसलमान हो या ईसाई किसी भी व्याकरण से चाहे संस्कृत या हिन्दी या अबी या अंग्रेजी भादि आदि ग्रामरों से स्वामी दयानन्दकृत "मः" के अर्थ और व्युत्पत्ति की सत्यता सिद्ध करने का कभी भी दाया कर लकता ह : क्या "मृः" की इतनी बड़ी, ब्युत्पत्ति होसकती है क्या प्राण से इंस्पर का प्रतण करना इसमें निरुक्त निधंदु कोष आदि किसी भी शास्त्र का प्रमाण कोई अयंग्यमात्री देवकता है ? यदि ऐसा नहीं तो फिर हम क्यों न कहें कि आर्यसमाज अंध्रम्मान में पड़गया और अपनी आंखों को बन्द कर स्वामी द्यानन्दजी की आंखों से ही काम लेना चाहता है। एक दृष्टि "भ्रवः" शब्द के अर्थ पर भी डालिये। स्वामी द्यानन्द्रजी लिखते हैं कि "सुवरित्य पानः" ध्यः सर्वे दुखम पानयति सोऽपानः" जो सव दुखी से रहित जिस के संग से जीव संबं दुखों से छूर जाते हैं इसिछिये उस परमेश्वर का नाम "सुवः" हैं जिसप्रकार कोई मनुष्य बरेली के सुरमे का अर्थ सोडावाटर कर ले इसी प्रकार स्वामी द्यानन्द जी ने अपान का अर्थ ईरवर किया है जो आज तक किसी भी हिन्दू अन्थ में नहीं लिखा अतएव अमान्य है।

स्वामी द्यानन्दजी इंसक अर्थ में लिमने हैं कि जिसके संग से जीव सब दुखों से छूट जाते हैं। यहांपर हम को उनना पृछना है कि आर्यसमाजी जीवों को उस

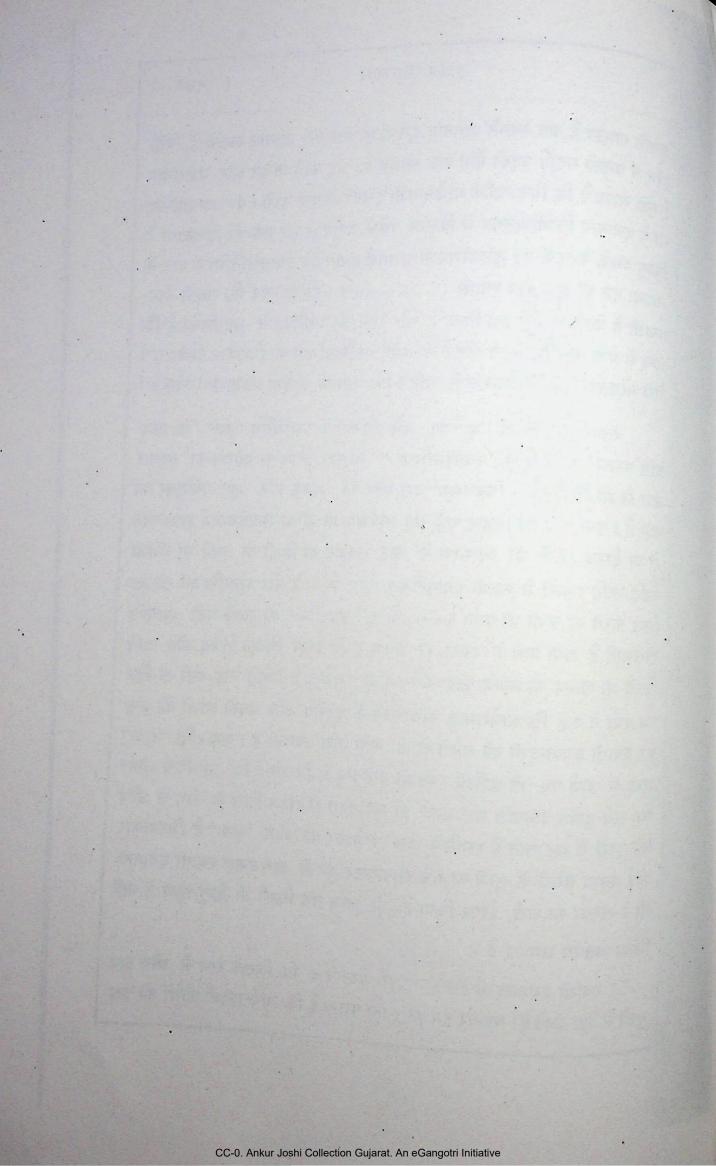

का संग हुआ या नहीं यदि ये कहें कि नहीं हुआ तो फिर बतलावें कि इनका निराकार, सर्वेक्यापक, एक्स्म हिन्दुर कहां गया क्या हिन्दुस्तान छोड़कर अमेरिकाआदि किसी अन्य देश को चला गया ? यदि ये कहें कि नहीं नहीं वह तो सर्वेदा ही
सर्वेक्यापक एकरस होने से आग्तवर्ष में भी है और आर्यसमाजी जीवों को उस
का संग है ऐसी दशा में हम पूळते हैं कि क्या वास्तव में इन के दुःख दूर होगये,
क्या इनकी मोक्ष होगई, क्या अब ये मोल से लोटकर फिर संसार में तो नहीं
आवेंगे, क्या बिना भोगे दुःखदायक कर्म छूट गये ? स्वामी द्यानन्दजीने जो सत्यार्थ
प्रकाश में यह लिखा था कि कर्म बिना भोगे नहीं छुटते क्या यह आज मिथ्या हो
गया ? इसपर समाजियों को विचार करना चाहिये क्योंकि स्वामीजी के इस अर्थ
से समाज के कई एक लिडान्तों एर पहा पहुँचा है यह कोई मान नहीं सकता कि
यहां पर यही ठीक और अपने स्थान पर सिजान्त ठीक हैं।

क्या पे० तुल्सीरांम ने आगा पीछा विचार कर स्वामी द्यानन्द के अर्थ को शुद्ध माना या यों ही ? "वादा वचनं प्रमाणम्" नियम के अनुसार शुद्ध कह दिया इस का विचार पाठक कर सकते हैं।

स्वामी दयानन्द जी ज्यान के अर्थ में लिखते हैं कि "स्वरिति ज्यानः" "यो विविधं जगत् ज्यान यति ज्याजांति ज ज्यानः" जो नाना विध्र जगत् में ज्यापक होके सब का धारण करता है इसिलिय उन परमेश्वर का नाम "स्वः" है इसके ऊपर इतना विचारणीय है कि भारतवर्ष निवासी आर्यसमाजियों को जब उसका संग नहीं फिर ज्यान शब्द में कहीं ईश्वर की ज्यापकता विविध्र जगत में कैसे टहर सकती है अपान में तो ईश्वर को ज्यापक वाविध्र जगत में कैसे टहर सकती है अपान में तो ईश्वर को ज्यापक जाया क्योंकि संग एक देशी का ही होता है और अब विविध्र जगत में जाया कार्यान होता तब तो आर्यन माजियों के दृश्य दृर होजाते किन्तु जब कि ऐसा नहीं हुआ फिर प्रत्यय के विधन्न विविध्र जगत में ईश्वर की ज्यापकता को कोई विचारशील मनुष्य कैसे मान सकता है।

स्वामीजी लिखते हैं कि इंड्वर सब जगत को धारण करता है इससे ईश्वर का नाम "स्वः" है क्या मजे की ब्याय्या है कहां "स्वः" कहां धारण करना "स्वः" और धारण करने का तो कुछ भी लायन्य नहीं यह तो वही बात हुई कि बजाज गंज से कपड़ा नापता है इस कारण नेत्रहीन को अंधा कहते हैं जिस प्रकार बजाज के गज और नेत्रहीन से कुछ भी सम्बन्ध नहीं उसी प्रकार "स्वः" और धारण करने में भी कोई सम्बन्ध नहीं। हम देखना चाहते हैं कि ब्याहतियों के द्यानन्दकृत (अयोग्य वेद विरुद्ध ) अर्थ की रक्षा में एं० नुलसीराम या और कोई समाजी आगे को क्या लेख लिखता है।

स्वामी द्यानन्दकृत अर्थ की कीर् कर्तातक गला करेगा उन का तो यह स्व-भाव है कि जो जी में आता है वही अर्थ का लेने हैं। सत्यार्थप्रकाश में गायत्री मंत्र की ज्याहति "मू: भुवः स्वः" इतका अर्थ इंद्वर किया किन्तु वेद के जिस स्थान से यह मंत्र उठाकर सत्यार्थप्रकाश में लिखा उस स्थान में स्वामी जी ने ज्याहतियों का अधै क्या किया इस को भी कभी आयंतमातियां ने यांग्य उठाकर देखा ? यह मंत्र युज्जर्वेद अ० ३६ मंत्र संख्या ३ का है और यहां पता स्वामी द्यानन्दजी इस मंत्र के नीचे सत्यार्थप्रकाश में लिखते हैं। जब हम ज्याहतियों के द्यानन्दकृत अर्थ का निर्णय करने के लिये एक दौड़ वेद के ३६ अज्याय में लगाते हैं तो वहां पर स्वामी द्यानन्दकृत ( ब्याहृतियों का ) अर्थ कुछ और ही पाने हैं । वहां पर स्वामी दयानन्द जी लिखते हैं कि "भू:" कर्मकाण्ड निया "नवः" उपायनाकाण्ड की विद्या "स्वः" बानकाण्ड की विद्या जिन ज्याहातिया का अथ अत्याध्य हाश में ईश्वर लिखा गया उन्हीं क्याहृतियों का अर्थ उसी मंत्र पर बेट् में विका कर दिया क्या पं० तुलसीराम या और कोई समाजी कभी इस वात का विचार करवा कि इन दो अथों में से कौन अर्थ समाज की हिंदमें शुद्ध है। क्या कर्मा प्रमाण इस वात पर भी ध्यान देगी कि स्वामी द्यानन्दजी वेद के मंत्रों का अर्थ गर्हा उपने किन्तु वच्चों कैसा खेळ करते हैं यदि एक मंत्र स्वामी द्यानन्द चार जगह छियेंग नो अर्थ भी चारही करेंगे।

यदि कोई आर्यसमाजी कहे कि पं ज्वालाप्रसादकृत अर्थ भी अशुद्ध होगातो इसके ऊपर हम इतना उत्तर काफी समझते हैं कि जो अर्थ पं ज्वालाप्रसादजी ने किया है वही तैत्तिरीयोपितपद में क्लिंग के लों सुनकर यदि समाजी कहें कि यह उपनिषद हम को प्रमाण को लाग का उत्तर स्वामी द्यानन्द के लेख को ही स्वतः प्रमाण मानते हैं तब प्रथम तो तम जाना उत्तर यह देंगे कि स्वामी द्यानन्द ने स्वतः प्रमाण मानते हैं तब प्रथम तो तम जाना उत्तर यह देंगे कि स्वामी द्यानन्द ने इस जगह तैत्तिरीयोपिनपद का स्वतः प्रमाण मान्य यह वतलाया है कि जो ज्या-इस जगह तैत्तिरीयोपिनपद का स्वतः प्रमाण मान्य यह बात दूसरी है कि हित्यों का अर्थ हमने लिखा है वह ने स्वतः प्रमाण मन्यों को घोखा दिया तैत्तिरीयोपिनपद के बहाने से स्वामं प्रकार स्वतः प्रमाण मन्यों को घोखा दिया तैत्तिरीयोपिनपद के बहाने से स्वामं प्रकार स्वत्याण मन्यां को घोखा दिया

हो या तैत्तिरीयोपनिपद के जार पर अपने मिध्या अर्थ को सत्य करना चाहा हो परन्तु किसी हालत में भी उपराक्त उपनिपद प्रमाण कोटी से बाहर नहीं जासकता। दूसरा उत्तर यह है कि यदि वास्त्रव में ही वर्त्तमान आर्थसमाज वेद को प्रमाण नहीं मानती और केवल स्वामी द्यानन्द के लेख को स्वतः प्रमाण मानती है इस दशा में उचित है कि हम मिश्र ज्वालाप्रसादकृत ज्याहतियों के अर्थ पर स्वामी द्यानन्दकृत लेख का प्रमाण दें।

मिश्रजी ने "मः मृचः स्वः" इन व्याहतियों का अर्थ प्राण अपान व्यान राग्रीरस्थ वायुत्रय किया है स्वामा द्यानन्द जी भी यजुर्वेद अ० ३ मं० ३५ में "मः भुवः
स्वः" इन व्याहतियों का अर्थ ित्यत है कि जो प्रिय स्वरूप प्राण, बल का हेतु
बदान, तथा सर्वे चेण्टा आदि व्यवहारों का हेतु व्यान वायु है। अब पं० तुलसीराम या
और कोई आर्यसमाजी मोन होने क विन्याय और क्या कह सकता है। हमें आशा है
कि किसी दिन आर्यसमाज धार्मिक कोटी में प्रवेश करेगी और सत्यार्थप्रकाश में
लिखे व्याहतियों के अर्थ के शृहाशुद्ध का निर्णय करेगी किन्तु यह आशा दुराशा
सी मालूम होती है क्योंकि आर्यसमाज विचार को अपने पास नहीं फटकने देती।

हमने व्याहतियों के अर्थ के ऊपर जो कुछ लिखा है इससे यह सिद्ध होता है कि स्वामी द्यानन्दकृत अर्थ वेद विरुद्ध और मनगढंत है तथा मिश्रकृत अर्थ वेदानुकूल है साथही साथ यह भी सिद्ध होगया कि पं॰ तुलसीराम क्याहतियों के तीन प्रकार के द्यानन्द के अर्थ की द्याकर चरकर में पड़ गये कि किस को शुद्ध और किस को अशुद्ध लिखे। अर्थ हम पं॰ तुलर्भारामजी से पूछते हैं कि सच तो बतलाइये चक्कर में पं॰ ज्वालाप्रसाद मिश्र आर्थ या आप ? इसके अलावा व्याहतियों के स्वामी द्यानन्दकृत तीन अर्थ दिखलाकर हमने यह सिद्ध कर दिया है कि स्वामी द्यानन्द वेद का अर्थ मनमाना करते हैं और यदि कार्थ मन्त्र चार जगह आवे तो चार ही अर्थ करते हैं यह बात निश्चयही स्वामी द्यानन्द पसे पुरुष को अयोग्य और अनुचित है।

पं० तुलसीरामजी जब पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र कृत क्याहतियों के अर्थ का खण्डन न कर सके तब हुकुम चढ़ाते हैं कि तुम्हारा अर्थ अनर्थ है और असत्य है। सत्यार्थ प्र० पृ० ३८ पं० २२ में प्रथमही लिखं दिया है कि अब तीन महा क्याहतियों के अर्थ "संक्षेप" से लिखते हैं इसलिय उसपर यह तृफान मचाना और तैत्ति० का बहुत पाठ लिख मारना और वृथा लिखना कि स्वामीजी ने अपनी कल्पना तैत्ति० के नाम

क्ष की है सब अन्धे और असत्य है पं० तुलसीराम यह वतलावें कि स्वामी द्यानन्द त अर्थ संक्षेप से किया है या वायजग को किए। हर मनमाना अर्थ ईवर किया है क्या इसी को संक्षेप कहते हैं यदि कोई मन्ष्य उग्न का कृत्ता अर्थ विगाड़कर भैंस कर दे तो क्या इसका नाम संक्षेप होगा। यदि कही कि नहीं तो फिर स्वामीजी के अर्थ को कोई संक्षेप कैसे कह सकता है ?

पं० तुलसीराम ज्वालाप्रसाद के ठीक अर्थ करने और उसके प्रमाण में तैति-श्रीपिनिषद का प्रमाण देने को तृकान मचाना कहते हैं हमें यह खबर नहीं थी कि कोई ठीक अर्थ करके उस अर्थ की पुष्टि में चंद का प्रमाण दे दे तो वह समाज की हरिट में तृकान मचाता है क्या कोई भी समझदार मन्ष्य इस को तृकान कहसकता है? यदि इसको तृकान कहते हैं तो किर अंडवंड अर्थ करने को विद्वता और धार्मि-कता कहते होंगे ? पं० तुलसीराम के ऐसे विचार ! यह कितने शोक की बात है जो मनुष्यों की दृष्टि में पं० तुलसीराम के ऐसे विचार ! यह कितने शोक की बात है जो

पं० तुलसीरामजी यह लिखते हैं कि तिनर्गयोगनिपद का बहुत पाठ लिख मारना वृथा है क्या कोई भी मनुष्य उस की यथा वता सकता है कि जिसके लिखने से स्वामी दयानन्दकृत मनगढंत अर्थ का नकनान्य होगया माल्म होता है कि पं० तुलसीराम को वेद से घृणा होगई है तभी तो तिनिर्गयोगनिषद के पाठ के लिये लिख मारना कहते हैं जो सुसाइटी वेद को अपना धर्म पुस्तक मानती हो और वह वेद के लिये पेसे शब्द लिखे तो उसके लिय हम शोक शोक महा शोक इन्हीं शब्दों का व्यवहार करेंगे।

पं० तुलसीराम इनका उत्तर क्यों नहीं देते ? क्रोधमें आके मिश्र ज्वालाप्रसाद तथा वेद को फटकार (धमकी) क्यों वतलाते हैं क्या धमकी बतलाने से मनुष्यों पर आर्थसमाज के सिद्धान्तों की स्वतान सामवित हाजावेगी या समाज विजय की पदवी पर पहुँचेगी इसका विचार पाठकों के अपर छोड़ता हूँ।

अब दयाहितियों का विचार वन्ट करके गायत्री मन्त्र के विचार का आरम्भ करता हूँ। तत्—स्वामी दयानन्दर्जा "तत्" शब्द का अर्थ लिखते हैं कि "उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग" यहांपर स्वतः स्वामी द्यानन्दजी ही आर्यसमाज के निराकारबाद की मिट्टी पलीत कर रहे हैं। आर्यसमाज ब्रह्म को बिलकुल निराकार मानती है किन्तु स्वामीजी "तत्" शब्द के अर्थ में ईश्वर का स्वरूप बतलाते हैं

क्या स्वरूप वाला ब्रह्म भी कंवल निगकार ही कहला सकता है जिसके स्वरूप है वह क्या बिल्कुल साकार होता ही नहीं आज स्वामी द्यानन्दजी ने ईश्वरका स्वरूप लिखकर आर्थसमाज के निराकारवाद की चिन्नयां उड़ा दी हैं अब समाज किस हौसले पर कह सकती है कि ब्रह्म के रूप नहीं क्या समाज स्वामी द्यानन्द के इस लेख को सत्य मानती है यदि सत्य मानती है तो साकार का खण्डन सत्याध्रप्रकाश से निकालना उचित ही है और यदि अत्यय मानती है तो किर जोर देकर क्यों नहीं कहती कि स्वामीजी न गारजी मंत्र का अर्थ सत्याध्रप्रकाश में अशुद्ध लिखा है। स्वामी द्यानन्द ने सन्याध्रप्रकाश में तो "तत्" शब्द का अर्थ "उसी परमातमा के स्वरूप को हम लोग" यह किया है किन्तु यजुर्वेद अ० ३ मं० ३५ इसी गायत्री मंत्र के "तत्" शब्द का अर्थ "उत्यक्ता" किया है और यजुर्वेद अ० ३६ मं० ३ इसी गायत्री मन्त्रके "तत्" शब्द का अर्थ "उत्यक्ता" किया है और यजुर्वेद अ० ३६ मं० ३ इसी गायत्री मन्त्रके "तत्" शब्द का अर्थ "उत्यक्ता" किया है और यजुर्वेद अ० ३६ मं० ३ इसी गायत्री मन्त्रके "तत्" शब्द का अर्थ "उत्यक्ता" किया है और यजुर्वेद अ० ३६ मं० ३ इसी गायत्री मन्त्रके "तत्" शब्द का अर्थ "उत्यक्ता" किया है और यजुर्वेद अ० ३६ मं० ३ इसी गायत्री मन्त्रके "तत्" शब्द का अर्थ "उत्यक्ता" किया है समाज स्वामीजी के इन तीन अर्था में में किस को सत्य मानती है इसका उत्तर देना एं० तुलसीराम या प्रतिनिधि समाओं को आवश्यकीय और लाजमी है देखें क्या उत्तर मिलता है।

सिवतुः—स्वामी द्यानन्द्रजी "सिवतुः" का अर्थ लिखते हैं कि "यः सुनी त्युत्पाद्यति सर्व जगर प्राप्त है। इस प्राप्त प्राप्त है। इस प्राप्त प्राप्त ना त्याद्य का उत्पादक और सब पेश्वर्य का दाता है इस प्राप्त प्राप्त ना नात्य नाद्य लिखते हैं कि स्वामीजी ने सिवतृ पद का क्याख्यान यह लिखा है जो ( स्वीत्युत्पाद्यति सर्व जगत् स सिवता) द्यानन्द्रजी तो अपने को निवण्य निरुक्त का पण्डित मानते हैं फिर यह विरुद्ध अर्थ क्यों लिखा क्योंकि निव्युत्प निरुक्त का पण्डित मानते हैं फिर यह विरुद्ध अर्थ क्यों लिखा क्योंकि निव्युत्प सिवत् प्राप्त पद का भाष्यकार दुर्गाचार्यकृत व्याख्यान यह है कि ( सिवतापुप्रस्ववश्य योः भव। पव तृचि सिवता सर्व कर्मणां वृष्टि प्रदाननादिना अभ्यनुक्षाता ) यु धातु प्रस्य तथा पश्चर्य में है प्रसव नाम अभ्यनुक्षान का है अर्थात् फल देने वास्ते कर्म को स्वीकार करना सो सिवता देव वृष्टिक्तप फल देने वास्ते यावत् प्राणिवर्ग के कर्म को स्वीकार करता है और पेश्वर्य नाम प्रेरणा का है सो सिवता देव सर्व जन्तु मात्र को कर्म में प्रवृत्त करता है उदय होकर वा ईश्वर कप से सब का प्रेरक है तव ऐसी प्राप्त निवती चाहिये जो ( सुवतीति सिवता ) और द्यानन्द्रजी ने सुनीत्युत्पाद्यित सर्व जगत् स सिवता यह ब्युत्पत्ति करी है इस से भाष्य विरुद्ध है तथा प्राप्त अभियव स्वादि गणीय धातु का प्रयोग सुनीति रखकर

उत्पादयति यह अर्थ कराहै सो भी पाणिनि ऋषि लिखित धात्वर्थसे विरुद्धहै क्योंकि अभिषव नाम कण्डन का है यथा सोमयल्टी का रस निकालने में सोमयल्टी का अभिषय अर्थात् कण्डन होता है उत्पादन अर्थ पुत्र धातु स्वादिगणीय का नहीं इस संपाणिनीके मतसे भी दयानन्द जी का यह अये चिरुद्ध है। इसके ऊरर पंठ तुलसी-राम का उत्तर यह है आपने जो पाउ निहल अल्प मंत्र थ का लिखा है वह न तो नैगमकाण्ड अ० ५ खं० ४ में है और न देवतकाण्ड अ० ५ खं० ४ में लिखा है अतः या तो आप पता भूले वा अन्य कुछ कारण हो इस लिये जब तक निरुक्त में इस पाठ का पता पं॰ ज्वालाप्रसाद न लगायें तव तक उत्तर देना व्यर्थ है रही यह वात कि निरुक्तकार के मतानुसार भ्वादि गणीषु प्रसर्वेध योः धातु का प्रयोग "सुवृति" होता है "सुनोति" नहीं इसका उत्तर यह हाक प्रथम तो आपका लिखा निरुक्त का पाठ उस पते पर मूल में उपस्थित नहीं जो पता आपने छापा है इसके अतिरिक्त निरुक्तकार ने कहीं धातुओं के गण भी नहीं बनाय हैं कि भ्वादि आदि में से अमुक गणी धातु का प्रयोग है इस लिये आप का ( मृ प० ) लिखना असंगत है निहक्त में केवल प्रयोग से गण पहचाना जाता है सा आप के असत्य पते के निष्क में भी सुनोति वा सुवति इन दोनों में से कोई प्रयोग भी नहीं है तो आपके लेखानुसार भी ह्वामीजी का "सुनोति" प्रयोग निरुक्त के विरुद्ध नहीं प्रतीत होता और पाणिनि का जो आप प्रमाण देते हैं कि पाणिनि ने स्वादिगणी पुञ् धातु का अर्थ अभिषव छिखा हैं उत्पादन नहीं इसका उत्तर यह है कि महात्माजी पाणिनिजी ने अभिषद का अर्थ तो लिखा है परन्तु यह तो नहीं लिखा कि अभिषव का अर्थ उत्पादन नहीं वा कुछ अत्य अमुक अर्थ है अर्थ समग्रना उतार जान का काम है सोमबल्ली के रस निकालने में इस धातु का प्रयोग होता है तो यह तो समझिय कि रस निकालना वा रस उत्पन्न करना इसमें क्या भेद है कुछ नहीं रस निमालने का नात्पर्य भी तो यही है कि सोम रसका उत्पन्न करना इस लिये स्वामीजीका लेख पाणिनि के विरुद्ध नहीं और आपने जो "खुपसवैश्वर्थयोः" धातुको भू० प० लिखा क्या यह अदादिगण में नहीं है जब षु धातु भ्वादि अदादि स्वादि तीनों गणों में है ता स्वादिगण में गण का आदि होने से मुख्य है तो "मुख्यामुख्ययोर्मुख्ये कार्य संप्रत्ययः" के अनुसार स्वादिगणी का ही प्रहण भी चाहिये जैसा कि स्वामीजी ने किया है। इसके ऊपर यह है कि "सवितुः" पद का अर्थ पं॰ ज्वालाप्रसादजी ने सूर्य किया है इसका कारण यह है कि यह मंत्र उपासना प्रकरण का है और उपासना सर्वदा साकार की होती है सूर्य और ब्रह्म का



अभेद माना गया है उपासना विषय में जिस की उपासना को जाती है उसका और ब्रह्म का अभेद माना जाता है यह उपासना का नियम है स्वामीजी उपासना विषय को वेद से निकालना चाहते हैं इस वास्ते उपासना को उड़ाकर इसका अर्थ ब्रह्म किया है। स्वामीजी न जा अर्थ संस्कृत च्युत्पित में किया है भाषा में कुछ अर्थ संस्कृत से अधिक भी कर दिया है आप लिखते हैं कि "और सब पेड़वर्य का दाता" यह इतना अर्थ स्वामी क संस्कृत अर्थ से अधिक है इस के बढ़ाने से मालूम होता है कि ईश्वर से गायत्री मंत्र में कुछ कमी रहगई उसको १९ वीं शताब्दी में स्वामी दयानन्दजी पूरा करते हैं। हमें इस वातका रंज नहीं बिल्क खुशी है कि और मजहब में नहीं तो आर्थसमाज में तो ऐसे पुक्रय होने लगे कि जो ईश्वर से वेद में अशुद्धियां होगई थी उनको शुद्ध कर देते हैं। स्वामीजी ने सत्यार्थप्रकाश में "सवितुः" का अर्थ "का विकार कर वेता है स्वामीजी ने सत्यार्थप्रकाश में "सवितुः" का अर्थ "का विवाह" कि जगत् का उत्पादक" लिखा किन्तु उन्हों ने यजुवेंद अ० ३६ मं० ३ में "सवितुः" का अर्थ "समस्त ऐश्वर्य के देनेवाले परमेश्वर के" किया है यहां पर "समस्त जगत् के उत्पन्त करनेवाले" अर्थ को विवक्तल उड़ा दिया है अब हम को नहीं मालूम कि समाज कि उत्पन्त करनेवाले" अर्थ को किस को अशुद्ध मानती है इसका उत्तर समाज के जिनमें है।

अब हम इसके आगे लिख एं० ज्यालाप्रसाद मिश्र के आक्षेप और एं० तुल्रसी-राम के उत्तरों को दिखलात हैं ध्यान देकर पिढिये—एं० ज्वालाप्रसादजी लिखते हैं कि स्वामी दयानन्द को तो निरुक्त और निघण्ड के जानने का घमंड था इतना होकर भी दयानन्दजी "सुनोति" से "सविता" की व्युत्पत्ति करते हैं निघण्ड अ० ५ खं० ४ में दुर्गाचार्य "बु प्रसवैश्वयंयोः" धातु को भ्वादिगणीय परस्मैपदी मानते हैं फिर स्वामीजी ने उत्पादन अर्थ में जो स्वादगण से सविता बनाया है क्या यह दयानन्द की भूल नहीं है क्या इस के यह सिद्ध नहीं होता कि स्वामी दयानन्द को व्याकरण से पूरी अभिज्ञता (जानकारी) नहीं है ? इस के ऊपर एं० तुल्रसीरामजी लिखते हैं कि निरुक्तमें एं० ज्वालायका के लिख प्रमाणका पताही नहीं लगता जब एं० ज्वाला-प्रसाद ठीक पता लिखी तब दम उत्तर देंग । एं० तुल्रसीराम, के इस लेख पर बिना हसे नहीं रहा जाता यह तो वही बात हुई कि किसी मनुष्य ने कहा कि कलकत्ते में दूम्बे बड़ी जल्दी चलती है इस को सुनकर दूसरा मनुष्य बोला कि जल्दी तो तब चलेगी जब कि पहिले वन जावेगी अभी तक तो मेरट में तो दूम्बे ही नहीं है अगर है तो बतलाओं कौन सड़क पर होकर जाती है कहें कलकत्ता सुने मेरट। हुबहू यही वहीं हाल पं० तुलसीराम का है पं० ज्वालाप्रसादजी तो निघण्डु का प्रमाण देते हैं ? और पं० तुलसीराम लिखते हैं कि निरुक्त में यह पाठ ही नहीं निघण्डु की जगह निरुक्त का जिकर लाना प्रमाण दे रहा है कि पं० तृलसीराम कुछ उत्तर नहीं देसकते केवल बातों में ही टालेंगे इसके अलावा पं० तुलसीराम यह भी लिखते हैं कि निरुक्त में प्रतुओं के गण भी नहीं हैं इस वास्ते "पु" श्रातु को भ्वादि परस्मैपदी मानना असंगत है पं० तुलसीराम क्या ही अच्छा उत्तर देते हैं यदि निरुक्तकार धातुओं के ह्य त लिख या धातुओं के गण न लिख तो पं० तुलसीराम भू धातु को अदादि गण में पढ़कर भौतिरूप लिख देंगे यदि कोई आंध्रण करेगा तो वही जवाब दे देंगे कि निरुक्तकार ने मूल में धातुओं के गण नहीं पढ़ लीजिय पं० तुलसीराम ने तो व्याक-रणका सफाया ही कर डाला।

पं० तुलसीराम ने निरुक्त लिखते समय मल में नहीं ऐसा पाठ लिखा है इस पाठ के लिखने का कारण यह है कि यदि दुर्गाचायकृत व्याख्यान में निकल भी आया तो उसके लिये हम लिख देंगे कि दुर्गाचार्य का व्याख्यान सनातन धर्मियों को प्रमाण होगा हम को नहीं। इसके उत्पर हम यह कह सकते हैं कि आपने तो चेद के व्याख्यानों में सम्भव असम्भव सब ही को माना है कभी भी इनकार नहीं किया आज नया नियम कैसे बना लेंगे। यहु० अ० २१ मं० ६० में स्वामी द्यानन्दजी ने "ज्ञागस्य" बकरे नर का धी और दूर होता है हालां कि संसार में बकरीका तो धी दूध होता है किन्तु वकरे का नहीं होता न होने पर भी आपने उस को माना और आज तक मानते चले आते हैं किर दुर्गाचार्य में आप का कौन द्वेष है जो उस के स्याख्यान को नहीं मानते ?

## धर्मप्रकाश

द्वितीय-यदि पं० तलसीरमा आदि केवल चार ही शाखाओं को प्रमाण माने तो फिर जनेऊ और जुटिया होनों ही उतार देने होंगे क्योंकि इन चार शाखाओं में जनेऊ का पहिनना और जुटिया का रखाना कहीं पर नहीं लिखा अभी तक पं० तुलसीराम के गले में जनेऊ भी है और शिर पर चुटिया भी है इस से हम जानते हैं कि पं० तुलसीराम चार शाखाओं से भिन्न सनातन धर्म की और और पुस्तक को भी स्वतः प्रमाण मानते हैं यदि न मानते होते तो चुटिया जनेऊ का त्याग कर देते। जब कि पं० तुलसीराम सनातन धर्म के और और ग्रन्थों को स्वतः प्रमाण मानते हैं तो फिर दुर्गाचार्य के व्याख्यान को प्रमाण न मानने में क्या सबूत रखते हैं?

इस के अलावा पं॰ शिवशंकर शर्मा ने ( जो समाज में वेद के ज्ञाता के नाम से प्रसिद्ध हैं ) अपने वनाय "त्रिदेव निर्णय" नामक पुस्तक में दुर्गाचार्य के ब्याख्यान को प्रमाण माना है तो क्या पं॰ तुलसीराम पं॰ शिवशंकर शर्मा के प्रमाण कोटी में लिये दुर्गाचार्य के स्यारयान को प्रमाण न मानेंगे। क्या सच ही आर्यसमाज में अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग चलेगा क्या आर्यसमाज का प्रत्येक मनुष्य अपने डेढ चावलकी विचड़ी अलग ही पकावेगा यदि ऐसाहै तब तो हम इन को नमस्कार करते हैं। और यदि पं० तुलसीराम यह कहें कि ये सब कालूराल की बाते हैं किन्तु आज संसार में जितने आर्यसमाजी हैं उन सब का एक सिद्धान्त है यदि ऐसा है तव तो पं० शिवशंकर शर्मा के प्रमाण कोटी में लिये दुर्गाचार्यकृत व्याख्यान को प्रमाण कोटी से वाहर निकालने का कोई हक पं० तुलसीराम को नहीं है आर्यसयाज के प्रसिद्ध वेदन पं० शिवशंकर शर्मा ने दुर्गाचार्यकृत ज्याख्यान को प्रमाण कोटी में लिया है आर्यसमात इस को प्रमाण मानती है और दुर्गाचार्य ने "पु" धात को भ्वादि परमंगपती मानकर ब्याल्यान में सुवतिरूप दिया है बस अब सिद्ध होगयां कि उत्पन्न अर्थ में "पु" धातु भ्वादिगणी है और स्वामी दयानन्द का इस को स्वादिगणी मानना प्रमाद भल है। और पं॰ तुलसीरामजी ने जो पं॰ ज्वालाप्रसाद मिश्र के छेख को असंगत बतलाया और असंगत होने में कोई प्रमाण न दिया इससे सिद्ध होता है कि पं तुलसीराम सत्यार्धप्रकाश का मण्डन नहीं कर सकते किन्तु तिमिरभास्कर के उत्तर में असंगत है झुठ है गण है जो स्वामी द्यानन्द ने लिखा वही सत्य है इत्यादि राज्द लिखकर टालमटोला करते हैं।

और पं॰ ज्वालाप्रसाद मिश्र ने यह भी दिखलाया कि स्वामी द्यानन्द ने अभिष्वे" स्वादिगणीय धातु का प्रयोग सुनाति गणकर उत्पाद्यति अ**र्थ करदिया** वह पाणिनी लिखित धात्वर्थ से विरुद्ध है। मिश्र पं॰ ज्वालाप्रसाद्जी लिखते हैं कि अभिवयं नाम सोमबल्ली कण्डन (कूटने ) का है क्योंकि इस धातु का प्रयोग सोम-के कण्डन क्टकर रस निकालने में वेट में होता है इस के ऊपर पं० तुलसीसम हिंखते हैं कि पाणिनीजी ने अभिषय गर्भ हैं िया परन्तु यह तो नहीं छिखा कि अभिषय का अर्थ उत्पादन नहीं वा कुछ अन्य अमुक्त अर्थ है इसके ऊपर हम कहते हैं कि किसी मनुष्य ने संस्कृत में यह कहा कि "देवदत्तः चेतित" इसको सुनकर पं० तुलसीराम ऐसे विचार रखनेवाले किमी पंडित ने उसका अर्थ किया कि "देवदत्तः वति" कोर्थः "देवदत्तः शेते" अर्थात् "देवदत्तः चंति" इसका अर्थ किया कि देव-दुत्त सोता है वास्तव में तो उस का अर्थ होता था कि देवदत्त विशानिक विचार कर रहा है किन्तु इसने कहा कि नहीं नहीं इस का अर्थ तो यही होता है कि देव-दुत्त सोता है इस को उत्तर दिया गया कि पाणिनाजी ने "चिती संशाने" धातु लिखा है यह सुनकर बोला कि "चिती संज्ञाने" तो जरूर लिखा किन्तु पाणिनिजी ते यह तो नहीं लिखा कि यह धातु सोने में नहीं रहता और किर संज्ञा का अर्थ तो हमारे ही आधीन है चाहे जो कर लें नम उन्ह ऐसा ही लेख पं० तुलसीराम का है प् तुललीराम भी कहते हैं उत्पन्न अर्थ का नियंत्र तो नहीं किया अभिषव का अर्थ तो हमारे ही आधीन है।

हम पं० तुलसीरामजी से पूछते हैं कि जब पाणिनिजी ने "पुञ्च अभिषवे" िल जा पाणिनिजी ने स्वा इस लेख से भिन्न अर्थ की निवृत्ति नहीं होगई। जब कि पाणिनि जी इस धातु का केवल अभिषव अर्थ वतलाते हैं तो किर दूसरा अर्थ तुम कैसे लोगे पिट्ट पाणिनि के कहे अर्थ से भिन्न अर्थ लिया जाता है और इस में कोई ठीक पिट्ट पाणिनि के कहे अर्थ से भिन्न अर्थ लिया जाता है और इस में कोई ठीक प्रवस्था नहीं तो किर जैसे स्वामी दयानन्द जी ने इस का अर्थ उत्पन्न होना लिया स्ववस्था नहीं तो किर जैसे स्वामी दयानन्द जी ने इस का अर्थ उत्पन्न होना लिया स्ववस्था नहीं तो किर जैसे स्वामी दयानन्द जी ने इस का अर्थ उत्पन्न होना लिया स्ववस्था नहीं तो किर जैसे स्वामी दयानन्द जी ने इस का अर्थ उत्पन्न होना लिया स्ववस्था कोई छापना और कोई गुरुकुल खोलना कोई नाचना रोना पीटना अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अर्थ ले लेगे ऐसी दशा में पाणिनि का लिखा अभिष्व अर्थ मारा मारा किरेगा और प्राचित्त अज्ञावंगी अर्थात् पाणिनि के दश गणों में कृत दशाणीय श्रात्वर्थ को वैयर्थापत्त आज्ञावंगी अर्थात् पाणिनि के दश गणों में कृत दशाणीय श्रात्वर्थ को वैयर्थापत्त अज्ञावंगी अर्थात् पाणिनि के दश गणों में किर इस अर्थ लिखना उपने के दिना कोई भी पंडित यक इल्लेक

का भी अर्थ नहीं कर सकता इत्यादि इतने दोष आवेंगे कि जिन का उत्तर पं० तुलसी राम दश बीस रिम कागज लिखने पर भी न दे सकेंगे।

इस के अलावा नगवान पतंजिल नागंजी भट्ट और भट्टोजी दीक्षितजी आदि सभी वैय्याकरण इस बात को मानते हैं कि धातुओं के वे ही अर्थ हो सकते हैं कि जो पाणिनिजी ने लिखे हैं यदि उन को किसी धातु का पाणिनि के अर्थ से भिन्न अर्थ मिलता है तो उस के विषय में वहीं छान बीन करके मानते हैं यह वैय्याकरणों का कायदा है आपने इन सब के विकद्ध जो यह लिखा है कि पाणिनिजी ने कहीं मना तो नहीं कर दिया कि स्वादिगणीय "पुञ् धातु" का उत्पन्न करना अर्थ नहीं है आप का यह लेख विद्यन्मण्डली में हास्यजनक होता है।

पं॰ तुलसीराम जो यह लिमने हैं कि अभिषव का अर्थ करना तो हमारे आधीन है यदि एसा है तो भिर अभियत का अर्थ आपने पं॰ ज्वालाप्रसाद मिश्रकृत क्यों माना अलाहिदा क्यों नहीं किया। धानुओं का अर्थ करना अपने आधीन नहीं है किन्तु वेदादि शास्त्रों क आधान है जिसा एं० ज्यालाप्रसाद मिश्र ने अभिषव का अर्थ सोमबली कूटकर उस का रस निकालना दिखलाया है यदि यज्ञ में इस का यह अर्थ न मिलता तो पं॰ ज्वालाप्रसाद जी अपने मन से इस का कुछ भी अर्थ न करते अस्तु पं० तुलसीरामजी सोमवली को कर उस का रस निकालना और उत्पन्न करना इन दोनो अर्थों को एक ही समझ कर छिखते हैं कि सोमबल्ली को क्टकर रस निकालना या रस पैदा करना एकही वात है। पं० तुलसीरामजी भी खूव समझे एक मनुष्य ने इस वर्ष १०० मन गेहूँ पैदा किंथ तो क्या उस ने सोमबल्ली को क्टकर रस निकाला है या यों किहिये कि पं॰ तुलसीराम ने अपनी बुद्धि से द्यानन्द तिमिरभास्कर का उत्तर पैदा किया तो क्या पर नल्लागम ने सोमबल्ली को क्टकर रस निकाला और वह भास्करप्रकाश रूप यन गया सामव्ही को कटकर रस निकालने से भिन्न तो इस धातु का अर्थ ही नहीं होता देखर ने जय लेखार को उत्पन्न किया तो क्या उस समय में ईश्वर ने सामवहीं को कटकर रस निकाला था यदि ऐसा किया तब तो पं॰ तुलसीराम को पता लगाना होगा कि किस की उखली में कूटा था क्या निराकार ईश्वर कुटाई भी करता है ? आप लोगों के मार्ग निगकार ईश्वर का नाक में दम है यजु॰ अ॰ ३७ मं॰ ६ में स्वामी द्यानन्द इंश्वर से घोड़ों की लीद बिनवाते हैं आप यहां छिपे छिपे कुटाई का काम लेते हैं क्या आप ने ईश्वर को मजदूर समझा ? बातें बनाते हैं आप उत्तर नहीं दे सकते।

वरेण्यम् —स्वामीजी "वरेण्यम्" का अर्थ लिखते हैं कि (वरेण्यम्) "वर्त्तुमर्हम्" स्वीकार करने योग्य अति श्रेष्ट किया और पं० ज्वालाप्रसादजी "वरेण्यम्" का अर्थ प्रार्थनीय करते हैं पं० तुलसीरामजी ने न तो स्वामी द्यानन्दजी के अर्थ की पुष्टि की और न मिश्रजी के अर्थ का खण्डन किया जब मिश्रजी के अर्थ का खण्डन नहीं किया तब ऐसी दशा में मिश्रजीका अर्थ मत्य होगया।

भर्गः—स्वामी द्यानन्द्जी "मर्गः" का अर्थ लिखते हैं कि (भर्गः) "हुँद्ध स्वरूपम्" शुद्धस्वरूप और पवित्र करनेवाला चतन ब्रह्मस्वरूप है इस का अर्थ पं॰ ज्वालाप्रसाद मिश्र इस प्रकार लिखते हैं—

अथ भग इति योहवा अमुिंगनादित्ये निहितस्तारकोऽिक्ष-णिवैषभगिर्स्योभाभिगिति रस्यहीति भगीभिर्जयतीति वैषभगि इति रुद्रोब्रह्मवादिनोऽथभ इति भासयतीमान् लोकान् रइतिरंज यतीमानिभूतानि ग इति गच्छन्त्यस्मिन्नागच्छन्त्यस्मादिमाः प्रजास्तस्माद्भगि त्वाङ्गीःश्वत् स्यमानात् सूर्यः सवनात् सवि-ताऽऽदाना दादित्यः पावनात् पवनाऽथापाप्याय नादित्यवंद्याह ।

पं॰ ज्वालाप्रसादजी ने इस का अर्थ वह विस्तार से लिखा है इस के ऊपर पं॰ तुलसीरामजी लिखते हैं कि आप सविता शब्द से अपने दिये प्रमाण के विरुद्ध सूर्य लोक का ब्रह्मण करेंगे और गायर्जा से सूर्य देव की भौतिक उपासना सिद्ध करेंगे तो आपने ही जो विस्तार पूर्वक गायत्री मंत्र में आये "भर्गः" पद का अर्थ लिखा है कि—

भइति भासयतीमान् लोकान् । रइति रंजयते मानि भूतानि । गइति गच्छन्त्या समन्नागच्छन्त्यस्मादिमाः प्रजाः ।

इस का अर्थ भी आपने पू रहा एग्मान्या में लिखा है कि "सुंबुष्ति प्रबोध वा महाप्रलय उत्पत्तिकाल में सर्व प्रजी प्रगान्या में लीन होकर उत्पन्न होती है"

देखिये आपने भी यहां "मर्गः" बाब्द के अर्थ में परमातमा का ग्रहण किया है इस से सिद्ध हुआ कि स्वामीजी ने जो अर्थ किया है वह संगत और शास्त्रानुकूल होने के अतिरिक्त आप के पुस्तक से भी पुष्ट होता है।

पं॰ तुलसीराम का यह लेख कि अपने दिये प्रमाण के विरुद्ध सूर्य लोक का ग्रहण करोगे और जड़ सूर्य की उपासना मानोगे तो फिर "भर्गः" पद का अर्थ बिगड़ जावेगा पं० तुलसीरामजी ने या तो दयानन्द तिमिरभास्कर के इस प्रकरण को देखा नहीं या उत्तर नहीं सुझ पड़ना पंच नुलसीराम यह कैसे लिखते हैं कि अपने किये सविता अर्थ के विरुद्ध क्या मिश्रजी ने सविता पद का अर्थ सूर्य नहीं किया सिवता शब्द का अर्थ सूर्थ के ऊपर क्या एं० ज्वालाप्रसादजी ने दो चार सतर भी नहीं लिखी पाठकों को पढ़ना चाहिये और देखना चाहिये मिश्रजी ने तो सविता शब्द का अर्थ सूर्य जो किया है वह विम्तार से किया है और पिंडसार प्राण और ब्रह्माण्डसार आदित्य की एक भावना भी वनलाई है जब कि एं० ज्वालाप्रसाद मिश्र पहिले ही सविता का अर्थ सूर्य विस्तार पूर्वक कर आये हैं उस के पं॰ तुलसीराम उत्तर भी दे आये हैं किर उस का न देखकर या मुलकर पाठकों पर मिध्या ही यह प्रकट करना कि पं॰ ज्वालाप्रसाद ने समुध का अर्थ ब्रह्म किया है और सूर्य नहीं किया इसको हम कह सकते हैं कि दिन दोपहरी आंखों में धूल झोकना या घोखा देना है जब मिश्रजी ने यह अर्थ ही नहीं किया तो फिर "भर्गः" का अर्थ कैसे बिगड़ जावेगा और हम दुर्जनतायन्याय में यह भी मान हैं कि मिश्र ज्वालाप्रसादने सविता का अर्थ ब्रह्म किया फिर भी ''भर्गः" का अर्थ कैसे विगड़ जावेगा क्योंकि मिश्रजी पिण्डसार प्राण और ब्रह्माण्डसार आदित्य की एक भावना दिखला चुके इस में पं॰ तुलक्षीराम के पास कोई युक्ति या प्रमाण मौजूद हो तो पेश करें उसपर विचार किया जावेगा किन्तु बिना प्रमाणावना यक्ति के हठ वश पाठकों पर मिथ्या यह साबित करना कि मिश्रजी पहिले कुछ छिख आय और अब कुछ और लिखते हैं यह पं॰ तुलक्षीराम के लिखने योग्य तर्गामज तरगिज नहीं है।

इस के आगे पं० तुलक्षियमं विख्यत हैं कि स्वामी द्यानन्द का अर्थ संगत और शास्त्रानुकूल है इस की पढ़कर मांग हैं भी के पेट फूल उठता है कि पं० तुलसी-राम ने स्वामीजी के लेख की पुष्टि में एक भी प्रमाण या युक्ति न दी और इतने पर भी स्वामीजीका लेख शास्त्रानुकुल होगया यदि वास्तव में स्वामीजी का लेख शास्त्रानुकुल है तो किर आपने उस की पुष्टि में कोई प्रमाण क्यों नहीं दिया ? मिश्र ज्वालानुकुल है तो किर आपने उस की पुष्टि में कोई प्रमाण क्यों नहीं दिया ? मिश्र ज्वाला-प्रसादजी को तो देखिये कि जिन्होंने अपने अर्थ की पुष्टि में "अथ भर्ग इति" प्रसादजी को तो देखिये कि जिन्होंने अपने अर्थ की पुष्टि में "अथ भर्ग इति" कितनी बड़ी वेद की निक्ति की के अपने अर्थ की प्रमाण दिये या बिना युक्ति दिये यह हुक्म चढ़ा दिया करते हैं कि स्वामी द्यानन्दजी का लेख शास्त्रानुकूल है इससे आर्यसमाज के पक्ष की पृष्टि कदापि नहीं होती हमारी दृष्टि में तो आप भी हमारी भांति संसार के एक साधारण जी है। असे समाज की दृष्टि में आप विलक्कल निराकार ब्रह्म हैं कि जो आप के दृष्टम मात्र में समाज स्वामी द्यानन्द के मत को सच्चा समझ लेती है।

एक और भी शोक की बात है कि स्वामी दयानन्द के छेख की पुष्ट के लिये या यों कहिये कि स्वामी दयानन्द का निद्धान्त असत्य न हो जावे इस के लिये पं॰ तुलसीरामजी ने "अथ भर्ग इति" इस वेद की निरुक्ति पर हड़ताल लगा दी है अर्थात् पं॰ तुलसीराम ने स्वामी दयानन्द के निरुक्ति पर हड़ताल लगा दी है अर्थात् पं॰ तुलसीराम ने स्वामी दयानन्द के निरुक्ति को रखने के लिये हठ की "अथ भर्ग इति" निरुक्ति को ही नहीं माना क्या इसी के ऊपर समाज कहा करती है कि हम बेद को स्वतः प्रमाण मानते हैं क्या आर्यसमाज के मत में यही प्रमाण होता है कि एक अक्षर भी न मानना "हम मानते हैं हम मानते हैं" ऐसा कहते जाना क्या आर्यसमाज इसी घमंड पर बेह का इस्वरकृत कहती है यदि समाज की दृष्टि में सच ही वेद ईश्वरकृत है और समाज उस की मानती है तो फिर इस निरुक्ति से सफाचट इन्कार क्यों ? समाज तो यह कहा करती है कि ईश्वर सर्वेब है उस से कभी भूल नहीं होती उस की वरावर कियी में वृद्धि नहीं यदि सच ही समाज ऐसा मानती है तो फिर यहां पर द्यानन्द की वृद्धि के विचारों को सत्य मानकर ईश्वर कृत वेद को तिलांजली क्यों दी ? यह कलक समाज के ऊपर उस समय तक बरावर रहेगा कि जब तक समाज खुलुमखुला यह न कह दे कि हम वेदको तो नहीं मानते।

"अथ भर्ग इति" इस निरुक्ति में साफ दिखलाया है कि "भर्गः" उसी को कहते हैं कि जो यह आदित्यरूप तेज है और जो मनुष्यों के नेत्रों में कृष्ण तारारूप होकर स्थित है अब इस पर पाठक विचार कर सकते हैं कि वेद में "भर्ग" राब्द से सूर्य का ग्रहण किया है या नहीं

• इस के अलावा यह भी लिख देना उचित समझता हूँ कि गायत्री मन्त्र उपा-सनाकाण्ड का है और उपासना विना साकार के कभी हो नहीं सकती इस नियम से भी गायत्री मन्त्र में सविता पद से या "भर्गः" पद से सूर्य का ही ग्रहण होगा।

पिछले लेख से पाठकवर्ग यह अच्छीतरह जान गय होंगे कि आर्यसमाज वेद का केवल हल्ला मचाती है उस को मानती नहीं अब यह दिखाना है कि आर्यसमाज जिसप्रकार वेद को तिलांजिल देती है उसीप्रकार स्वामी दयानन्द के लेख पर भी हड़ताल लगा देती है "भर्गः" शब्द के अर्थ में ही स्वामी द्यानन्द जी ने ब्रह्म का स्वरूप माना है स्वामी द्यानन्द जी "भर्गः" का अर्थ करते हैं। कि शुद्ध स्वरूप और पित्रत्र करनेवाला चेतन ब्रह्म स्वरूप है। यहां पर स्वामी द्यानन्द जी ने ब्रह्म को रूप वाला माना है जिसप्रकार से हम और आप। अन्तर केवल इतना है कि हमारा जो रूप है वह कम बन्धनों द्वारा मलीन है और ब्रह्म का रूप शुद्ध है कैसा भी हो उसके रूप जरूर है यदि रूप न होता के स्वरूप आपता स्वरूप शब्द का व्यवहार न करते। स्वरूप का अर्थ ही यह है कि स्वर्धाय रूप अर्थात अपना दारीर जब कि ब्रह्म शरीर रखता है तब तो साकार होगया जब ब्रह्म का स्वरूप से स्वरूप से अर्थ को खाना समाज की बड़ी भाग गुल्ह है इस स्थान पर केवल निराकार ब्रह्म का खण्डन होकर उस को साकारता भी आती है इसी भय से आर्यसमाज स्वामी द्यानन्द कृत "भर्गः" के अर्थ को ही गलत मानती है क्या कोई एक भी आर्यसमाजी संसार में ऐसा है कि जिसने स्वामी जा रूप अर्थ के स्वरूप को मान लिया हो यदि एक भी नहीं मानता तो किर हम साभिमान कह सकते हैं कि आर्यसमाज वेद और स्वामी द्यानन्द के लेख दोनों परही श्रद्धा न रखकर उनपर हड़ताल लगा रही है।

देवस्य — द्यानन्दजी ने इस पट का अर्थ लिखा कि (देवस्य) "यो दीन्यति दीन्यते वासदेवः" जो सर्व स्मयां का देनेहाम और जिसकी प्राप्ति की कामना सब करते हैं उस परमात्मा का जो। इस के अप मिश्र ज्वालाप्रसादजी लिखते हैं कि जो देव पद की व्युत्पत्ति करी है। त्यो हीव्यति हीव्यते वासदेवः" इस व्युत्पत्ति से तो व्याकरण को भी समेट ध्रम क्योंकि हिव्ह्रांडा—विजगीषा—व्यवहार—द्युति—स्तुति—मोद—मद—स्वप्न—कांतिगतिषु, हिवाहिगणीय परस्मैपदी इस धातु का प्रयोग लिखा है तो दीव्यति दीव्यते वासदेवः उस स्थान में धातु तो केवल परस्मैपदि और प्रयोग आत्मेनपद का भी लिख दिया सो प्रयाग है (प्रदन) दीव्यते यह प्रयोग कर्म में प्रत्यय करके लिखा है (उत्तर) जो द्यावन्दजी कर्म में प्रत्यय करते तो इस कर्तृपद में तृतीयाविभक्ति येन पेसा होना योग्य था और देव शब्द का वाच्य अर्थ प्रकाश किया का कर्म जगत जड़ वस्तु हो जाता और जो कर्म कर्तृ वर्ष में प्रयोग कहें तो भी असंगत है क्योंकि प्रयोग हो जाता और जो कर्म कर्न् हो पश्चात् उसी कर्म कर्तृत्व-क्रप से विवक्षा हो तय कर्म कर्नार क्रिया का कर्म हो पश्चात् उसी कर्म कर्न्या कर्म कर्न्या हो स्थार कर्म कर्न्या कर्म कर्म कर्म विवक्षा हो तय क्रम कर्नार क्रिया का कर्म हो पश्चात् उसी कर्म कर्ने हि व्योंकि प्रयोग हो सो प्रसात्मा प्रकाश क्रिया का कर्म हो प्रचात् उसी कर्म कर्नेत्व-क्रप से विवक्षा हो तय क्रम कर्निर प्रयोग हो सो प्रसात्मा प्रकाश क्रिया कर्ने क्रम कर्नेत्व-क्रप से विवक्षा हो तय क्रम कर्निर प्रयोग हो सो प्रसात्मा प्रकाश क्रिया

का कर्म होगा इस तौर पर प्रकारण राजा अन्ता का प्राण्ति होगी और जो स्तुति अर्थ के दिव धातु को मानकर कर्म में प्रत्यय करें तो देन शब्द का कर्त्तरि अर्थ के प्रकरण में पंचादिगण में पाठ होने से असंगत है इस से दीव्यते यह प्रयोग सर्वथा अशुद्ध है और अर्थ भाषा में (सब सम्ता का देनेहाग लिखा है) विचारना चाहिये कि क्रीडा-किसी वाह्य साधन में विलास । विजिर्गाया जीतने की इच्छा । व्यवहार-क्रिय विक्रय करना । द्यति-प्रकाश । स्तुति स्तवन किया । मोद-आनन्द होना । मद-अहंकार करना । स्वप्त-शयन किया । कान्ति इच्छा । गति-शान गमन वा प्राप्ति इतने अर्थ तो पाणिनीजी ने इस के स्पष्ट लिख दिये हैं परन्तु द्यानन्द्जी ने दोडा समझ सुख दान भी इस धातु का अर्थ और कल्पना कर लिया क्या पाणिनि ऋषि के अर्थों से आपका निर्वाह नहीं होता है परन्तु मनमाना अर्थ तो नहीं निकलता इस से द्यानन्दजी ने नये अर्थ की कल्पना करी है।

इस के ऊपर पं० तुलसीगमनी लिलने हैं कि दीव्यते प्रयोग यथार्थ में कर्म वाच्य है और यही कारण आत्मनेपद लिलने का है और प्रकाश "प्रकट होने" को भी कहते हैं क्योंकि परमेश्वर भक्तों के हृदय में प्रकट होते हैं इस लिये प्रकाश किया के कर्म भी कहे जा सकते हैं इस में कुल दोप नहीं पचादिगण में कर्त वाच्य लिखने से हमारी हानि नहीं क्योंकि स्वामीजी ने कर्त वाच्य अर्थ भी तो लिखा ही है कर्तृवाच्य अर्थ में "यः" है ही कर्मवाच्य में कर्तपद अप्रयक्त "येन" का अध्याहार होजायगा "सब सुखों का देनेवाला" यह पदार्थ नहीं किन्तु भावार्थ है दिव धातुका "मोद-आनन्द" अर्थ है ही बस स्वयम आनन्द स्वरूप है वही अपने भक्तों को सब सुख दे सकता है इस लिये स्वामीजी का तात्पर्य निर्दोष है।

स्वामी द्यानन्दजी ने जो कि माजित किया कि कर्तरि प्रत्यय है इसके ऊपर कर्ता को प्रथमान्त दिखाकर यह मी माजित किया कि कर्तरि प्रत्यय है इसके ऊपर पं॰ जवालाप्रसाद मिश्र लिखते हैं कि यहां पर ता ज्याकरण को ही घर समेटा इसके ऊपर पं॰ तुलसीरामजी लिखते हैं कि "दाल्यत प्रयोग" कर्मवाच्य है इसी कारण से आत्मनेपद दिया है फिर लिखते हैं कि कर्मवाच्य में येनकर्ता का अध्याहार कर लेंगे गर्ज यह है कि स्वामी द्यानन्द कुल भी लिख दें किन्तु उस को झूंठ न कहेंगे चाहे सैकड़ों दिक्कतें सहें हम यह पूलते हैं जब कि दीव्यते के आगे साक्षात प्रथमान्त कर्ता स्वामी द्यानन्द ने लिख दिया किर आप तृतीयान्तकर्ता का अध्याहार कैसे



करेंगे यदि वास्तव में आप अध्याहार करेंगे तो किर स्वामी द्यानन्दकृत भाषा भी गलत हो जावेगी तृतीयान्तकत्तां के अनुकल भाषा बनानी पड़ेगी। स्वामी द्यानन्द का भाषार्थ पुकार कर कह रहा है कि स्वामी जी ने दोव्यते यह कर्त्तरि प्रत्यय लिख दी है चाहे वे व्याकरण कम जानते हों या उन से भूल होगई हो किन्तु प्रत्ययकत्ती में ही है जो व्याकरण के विरुद्ध है। अब या तो स्वामी द्यानन्दजी कृत भाषार्थ को गलत मानना होगा। या पाणना आदि सभी वैय्याकरणों के विरुद्ध दिवु धातु को आत्मनेपद मानना पड़िंगा जिस्म का होनाही असम्भव है।

पं० तुलसीराम लिखते हैं कि प्रकाश का अर्थ प्रकट होना है और परमातमा भक्तोंके हृदयमें प्रकट होता है ये होना वात पं० तुलसीराम निमूल लिख रहे हैं प्रकाश का अर्थ प्रकट होना नहीं होसकता यि एता हो तो प्रकाश रहित वस्तुओं के प्रकट होने को प्रकट होना ही नहीं कह सकते पं० तुलतीराम ने जो भक्तों के हृदय में ईश्वर का प्रकट होना माना है यह आर्थसमाज के सिद्धान्त के विरुद्ध है प्रथम तो स्वामी द्यानन्दजी ने यह लिखा है कि जसे गुड़ गुड़ कहने से मुंह मीठा नहीं होता ऐसेही ईश्वर ईश्वर कहने से भी कुछ नहीं होता स्वामी द्यानन्द के इस सिद्धान्त के अनुकूल न कोई ईश्वर का नाम लेगा और न कोई भक्त बनेगा जब कोई भक्त ही नहीं होगा तब किर ईश्वर किए के हर्य में प्रकट होगा इसका पता लगना चाहिये।

दूसरे ईश्वर मकों के हरय म कैसा अकट होता है क्या बिलकुल निराकार जैसा कि अब संसार में है। यह कहा कि एसाही होता है ऐसी दशा में हम पूछते हैं कि अधिक बात कौन हुई जिस से उसका प्रकट होना कहा गया यदि कही कि नहीं कुछ विशेषता होजाती है यदि एसा है तब तो स्वामी दयानन्द के एक रस माने हुए परमेश्वर में न्यूनाधिक होने से लेम्हाम एक रस का सिद्धान्त पाताल को चला जावेगा एक बात और भी पूछती है कि जब वह भकों के हृदय में प्रकट होता है तब भकों को कैसा दीखता है काला काला या लाल लाल या पीला या बिलकुल सकेद कौन रंग का रहता है यदि कही कि रंग तो उस में कोई नहीं होता तो किर हम पूछते हैं कि प्रकट होता है क्या किसी विशेष रंग के बिना लम्बा लम्बा या मोडा चोड़ा या गील प्रकट होता किस को कहते हैं यदि कही कि नहीं र यह नहीं तो किर हम पूछते हैं प्रकट होना कहते हैं यदि कही कि स्वर्ध के बान होने को ही प्रकट होना कहते हैं यदि कही कि रहवर के बान होने को ही प्रकट होना कहते हैं यदि कही कि रहवर के बान होने को ही प्रकट होना कहते हैं यदि कही कि रहवर के बान होने को ही प्रकट होना कहते हैं यदि कही कि रहवर के बान होने को ही प्रकट होना कहते हैं यदि कही कि रहवर के बान होने को ही प्रकट होना कहते हैं यदि कही कि रहवर के बान होने को ही प्रकट होना कहते हैं यदि कही कि रहवर के बान होने को ही प्रकट होना कहते हैं यदि कही कि रहवर के बान होने को ही प्रकट होना कहते हैं यदि कही कि रहवर के बान होने को ही प्रकट होना कहते हैं यदि कही कि रहवर के बान होने को ही प्रकट होना कहते हैं यदि कही कि रहवर के बान होने को ही प्रकट होना कहते हैं यदि कही कि रहवर होना कहते हैं विश्व प्रकट होना कहता है विश्व प्रकट होना है कि प्रकट होना है कि कि विश्व प्रकट होना है कि प्रकट होना है कि स्वा कि स्व क्या है कि कि विश्व प्रकट होना है कि स्व कटा है कि स्व क्या है कि स्व क्या है क

कोई ईश्वर है इतना ज्ञान तो आधा दुनियां को है यदि कहा कि विशेष ज्ञान होता है इस के ऊपर हमारा प्रश्न होगा कि यह केया प्रया तो ईश्वर माळूम पड़ते हैं इस का उत्तर देने के छिये समाज को लेखना में शक्ति हा नहीं पंठ तुलसीराम कहते हैं कि प्रकट होने को प्रकाश कहते हैं तो क्या भक्तों के हृद्य में प्रकट होने के समय "बांद" "सूर्य" सा या "लालटेन" या "हन्दा" मा केया दिखलाई देता है क्या आर्य समाज इस बात को मानती है कि जिस में प्रकाश हो और वह निराकार हो या यों कहिय कि जिस में तेज विशेष हो और वह निराकार हो या यों कहिय कि जिस में तेज विशेष हो और वह कर रहित हो पंठ तुलसीराम को खूब बिबारना चाहिय कि प्रकाश रखनेवाली कोई भी वस्तु ब्रह्माण्ड में निराकार नहीं होती बस सिद्ध होगया कि जिसप्रकार से गायत्री मन्त्र के "भगेः" शब्द के अर्थ में स्वामी दयानन्द जी ने ईश्वर को अववाला माना है उसीप्रकार "देवस्य" के अर्थ में भक्तों के हृदय में प्रकाशित हुआ वक्तार पर तुर्धारामजी भी ईश्वर की साकारत कि सिद्ध करते हैं अब हम इस विश्व पर पर प्रवितिध्यों की सम्मति लेना चाहते हैं कि वे स्वामी दयानन्द तथा पंठ तुल्याराम के लेव पर क्या सम्मति लेना चाहते हैं कि वे स्वामी दयानन्द तथा पंठ तुल्याराम के लेव पर क्या सम्मति रखती है।

अब पं० ज्वालाप्रसाद जी उपाधि मेर दिग्वलाने हुए विस्तार पूर्वक लेख लिख कर स्वामी द्यानन्द के अर्थ का खण्डन करने हैं मिश्रजी का लेख यह है अब गायजी के तृतीय पाद से अध्यात्मतन्त्र का निर्ण र करने हैं जिसके निर्णय से स्वामी जी स्वीकृत चेतन का वास्तव भेद पक्ष भी खंडित हो वयोंकि औपाधिक भेद तो स्वीकृत है "खहबात्मनः" "विभुविप्रहे" "आत्मने वोपासीत" इत्यादि से अद्वैतपक्ष सिद्धकर यह भी बतलाया कि वेहों की हाखा ११२७ हैं। यह अयोग्य है क्योंकि महाभाष्यकार ने ११३१ शास्त्रा है जेला लिखा।

इस के ऊपर पं॰ तुल्रसीरामजी लिएन है कि आप ने जो— खल्बात्मनोत्मा नेता मृताष्ट्यक्तिना मन्ता गन्तान्म्प्यानन्द्यिता कर्ता वक्ता सस्यिता घाता द्रष्टा श्रोतास्पृशतिच ॥ ओर-विभुविगृह सन्निविष्टा इत्येवंह्याह । इत्यादि ।

लेख से बृहदारण्यक के इस पाठ को जोड़ दिया है कि— आत्मेत्येवोपासीतात्र होते सर्व एकं भवन्ति । वह० अ० ३ ब्रा० ४ ।

सो आपने चातुर्य नहीं किया किन्तु खुलुमखुला झूठ लिखा है भला पूर्वोक्त पाठ का इससे क्या सम्बन्ध । धन्य ! महाराज ! ! आपने इसी वास्ते अपने पूर्व लेख (खल्वातमनोतमा नेतां) का पता जान बृझकर नहीं लिखा जिस से कोई पता न चला लेवे भला इसप्रकार के चातुर्य से कभी सत्यार्थप्रकाश का खण्डन वा विद्वानों की आंखों पर धूल फेंककर कार्य सिद्धि हो सकती है वा अद्वैतपक्ष सिद्ध हो सकता है कभी नहीं तथापि हम अण के ने एके लेख का अर्थ करके आप को दिखलाते हैं कि इस में अद्वैत का क्या वर्णन है।

(आत्मनः आत्मा नेता । आए के ही लेखानुसार आत्मा अर्थात् श्रारीरेन्द्रिय संघात का जो नेता आत्मा है यही नेता मन्तागन्ता उत्सृष्टा आनन्द्यिता कर्चा वक्ता रसयिता घ्राता द्रष्टा थ्रोता और स्प्रण्टा है भला इस से द्वेत अद्वेत का क्या सिद्ध हुआ और दूसरे बाक्य -

विशुर्विगृहे सन्निविष्य इत्येवं चाह । अथ यत्र द्वैतीभूतं विज्ञानं तत्रहि श्रृणोति पश्यति जिघूति रसयति चैवस्पर्शयति सर्वमान्या जानीतेति यत्राद्वैतीभूतं विज्ञानं कार्य-कारण कर्म निभुक्तं निर्वचन मनौपम्यं निरुपाख्यं कितद्वाच्यम् ।

को अर्थ यह है कि व्यापक आत्मा देह में घुसा है यह कहते है जब द्वेतीभूत ज्ञान होता है तब समझा जाता ह कि आत्मा सुनता देखता स्ंघता चलता और छूता है तथा सर्व को जानता ह परन्त जब अहत अर्थात देखति द्वितीय पदायों से संबंध छूट जाता है तब कार्य कारण कम से निम्म बचन उपमा और नाम से रहित किम और तद शब्द का भी बाद्य नहीं होता ताल्य यह है कि आत्मा में देखना सुनना आदि व्यवहार निर्देश देवदनादि नाम गरीए सम्बन्ध से बनते हैं केवल में नहीं मला इस से जीव ब्रह्म की एकता अने कता क्या निकलती है कुछ नहीं स्वामीजी ने संक्षेप के कारण आप के समान निर्दाय शाखा का पाठ नहीं भरा परन्तु जितना लिखा है वह सब तैत्तिरीय के अनुकलही है हम ऊपर वर्णन कर चुके हैं कि जो अर्थ स्वामीजी ने लिखे हैं वही आपने भी लिखे हैं हां उन्होंने प्रकरणानुकूल संक्षेप से और आपने प्रकरण विरुद्ध विस्तार से लिखा है वेदों की ११३१ शाखाओं में ४ संहिता मूल वेद भी अन्तर्गत । मना ह अनका एथक करके स्वामीजी ने ११२७ गिनाई हैं समझकर देखिये—

पं॰ तुलसीरामजी "मत्यात्मनः" श्रित देख कोध में आगये और पं॰ ज्वाला-प्रसादजी को लिखते हैं आप तो खुडमखुला झूठ लिखते हैं पूर्व मन्त्र से और इस पाठ से क्या सम्बन्ध है वास्तव में पं॰ ज्वालाप्रसादजी बड़े झूठे हैं पं॰ ज्वालाप्रसाद ती ही नहीं किन्तु पहिले स्वामी दयानन्द जो भी यह झंठ थे वह भी अद्वैतपक्ष को मानते थे इसी कायदे से वेदव्यास वाल्मां कि अप्टावक विशिष्ठ दत्तात्रय मनु याक्ष-वल्क्य आदि २ यह सब झूठे थे क्यों कि यह सब अद्वेतपक्ष को मानते थे इस पाठसे और पूर्व मन्त्र से क्या सम्बन्ध इस का उत्तर यह है कि मविता ( सूर्य ) और ब्रह्म इन दोनों की एक भावना अर्थात् सूर्य के द्वारा निराकार की उपासना मिश्र ज्वाला-प्रसाद जी ने लिखी उस की पुष्टि में "खल्वात्मनः" इत्यादि श्रुतियों से, अद्वैतपक्ष सिद्ध किया है अब हमें नहीं मालूम कि इस में ज्वालापसाद जी क्या चालाकी करगये।

पं० तुलसीराम "खल्यातमनः" रम पत्य मा आप तो कुछ भी अर्थ नहीं करते नहीं मालूम कि समाज इस मनत्र को चिना ही अर्थ मानती है क्या ? पं० ज्वालान प्रसाद मिश्र के ही अर्थ को लिख हा पं० तुरमी एम कहते हैं कि भला इस से हैत अहैत का क्या सिद्ध हुआ पं० तुल नी एम को उतना तो चित्रारना चाहिये कि इस मन्त्र में "आतमनः" शब्द से इन्द्रियों का ग्रहण किया है अहैत मानते पर ही इन्द्रियों का नाम आतमा है नहीं तो कभी भी आतमा शब्द से इन्द्रियों का ग्रहण करना नहीं बन सकता।

पं० तुलसीराम लिखते हैं कि इस चातुर्यता में कभी सत्याध्रकाश का खंडन होसकता है पं० तुलसीराम की समझ में ही सत्याध्रकाश का खंडन नहीं होता या सभी की समझ में अब सत्याध्रकाश में कौन प्रकरण है कि जिस को लिख पढ़े असत्य न समझते हों अब तो खंडन आर्यतमात्री ही सत्याध्रकाश का खंडन कर रहे हैं जरा कृपाकर प्रथम समलास की मिमका की समालोचना को पढिये।

"विभुविश्रहे" इस मन्त्र का अर्थ करके लिखते हैं कि इस में तो अद्वैत नहीं महातमन्! इस मन्त्र में तो "अंद्रेतीमतं" पद हा पड़ा है यह पद क्यों दिया गया यदि पं॰ तुलसीराम यह कहें कि इस "अंद्रेतीमतं" पद का अर्थ तो हम लिख जुके कि देहादि द्वितीय पदार्थों से सम्बन्ध लूट जाता है यह अर्थ केवल आपकी कल्पना का वातुर्यता है वेद में "एक" "अद्वितीय" यह पद जहां पर आये हैं वहां पर ही या वातुर्यता है वेद में "एक" "अद्वितीय" यह पद जहां पर आये हैं वहां पर ही या वातुर्यता है वेद में "एक" का अर्थ स्वजातीय भेदशन्य और "अद्वितीय" का अर्थ विजातीय शास्त्रकारों ने "एक" का अर्थ स्वजातीय भेदशन्य और "अद्वितीय" का अर्थ विजातीय भेदशन्य लिया है इस को आप अच्छीतरह से समझ सकते हैं "एकाकोहयमारुहा कि गाम गहनंवनम्" इत्यादि उदाहरण मिल सकते हैं घोड़ा रहने पर भी राजा को "एकाकी" बतलाया गया क्यों कि गोक लियानीय (अन्य जाती) का था अर्थात् "एकाकी" बतलाया गया क्यों कि गोक लियानीय (अन्य जाती) का था अर्थात्

राजा मनुष्य जाति का था और घोड़ा अइव जाति का था एक कहने से स्वजाति मनुष्य ही का निषेध होता था रस प्राणा घोड़ा रहने पर भी "एकाकी" शब्द दिया गया शास्त्रों में या प्रत्यक्ष में एकले मनुष्य के लिये कहीं पर भी अद्वैत शब्द का प्रयोग नहीं पाया जाता इस का कारण यही है कि विजाति वस्त्रादि कुछ न कुछ मनुष्य के साथ रहता है।

और आप ने जो लिखा कि "जय देहादि पदार्थों का सम्बन्ध छूट जाता है तब कार्य कारण कर्म से निर्मुक्त" क्या आर्यसमाज भी जीव को जो प्रथम द्वैतीमृत था उस को कार्य कारण कर्म से निर्मुक मानती है समाज के मत में तो मोक्ष में भी दारीर के कारण कर्म बने रहते हैं किए समाज के मत में जीव कारण कर्म रहित कैसे हो जाता है इस के ऊपर यदि पं० तुलसीराम यह कहें कि मोक्ष में कर्म नहीं रहते इस के ऊपर हम को यह पूछना है कि क्या बिना कर्म के भी आत्मा की जीव संज्ञा हो सकती है।

दूसरे जब कम नहीं गर तो किए वह जीव मोक्ष से छौटकर मनुष्य आदि शरीर किसप्रकार धारण करेगा प्रया जिना कमें के भी शरीर बंधन होता है आये समाज तो यह कहा करती है कि प्रमानमा अवतार नहीं छेता शरीर धारण नहीं करता क्योंकि उसको कमें बन्धन नहीं है क्या आज यह नियम बदछ गया इस के अछावा यदि पं0 तुलसीराम यह कहें कि मोक्ष में कमों का नाश होजाता है और फिर वह जीव मोक्ष से छौट कर गहीं बाता ऐसी दशा में मोक्ष से छौटकर आना स्वामी दयानन्द के इस सिद्धान्त का चक्रताच्य होजाता है समाज की हिन्द में मोक्ष में कमें अवश्य रहते हैं यदि कमें न रहें तो फिर मोक्ष से छौटकर मनुष्य आदि श्रीर क्या उसको आर्यसमाज के श्रीय मेम्बरों के कमें से मिलेंगे स्वामी दयानन्दजी भी मोक्ष में कमें मानते हैं का कारण में पंत्र तुलसीराम का यह छेख आर्यसमाज के एक सिद्धान्त पर पानी फरता है अतपन यह समाज को अमान्य है।

और यदि वाम्नविक में कम नहीं रहते तो फिर अद्वैतपक्ष की सत्यता में संदेह ही क्या है कर्म के नाश पर जीव का ईश्वर होजाना सभी उपनिषदोंने मानाहै।

पं तुलसीराम "आत्मेत्येघोपासीत" इसका कुछ उत्तर ही नहीं देते चाहे पं तुलसीराम या कोई और समाजी कितनी भी लेखनी चलावे ब्रह्मविद्या अद्वेतपक्ष का खण्डन नहीं होसकता यद गीता पुगण चदान्त सब इस की पुष्टि करते हैं और

अद्वेतपक्ष की पुष्टि के लिये शंकर आदि ऐसे भाष्य मौज़द हैं कि जिनके समझने के लिये भी पं॰ तुलसीराम या कालूराम के पास दिमाग नहीं अद्वेतपक्ष का खण्डन करना चन्द्रमा के ऊपर धूल फेकना है।

स्वामी द्यानन्द्जी ने ( घियो यो नः प्रचोद्यात् ) इस मन्त्र का अर्थ किया है कि ईश्वर हमारी बुद्धियों को प्रेरणा करें बुरे कामों से छुड़ाकर अच्छे कामों में प्रवृत्त करें इस के ऊपर हम पं॰ तुलसीराम तथा आर्यसमाज से प्रश्न करते हैं कि यह प्रार्थना क्या सच है क्या वास्तव म इश्वर बांद्रयों को ऐसी कर देता है कि वह बुरे काम से छूटकर अच्छे में लग जाव क्या युद्धियों का अच्छा बुरा करके हम से अच्छे बुरे काम करवाना यह ईश्वर के आयान है यि इस के ऊपर समाज कहे कि नहीं तो फिर हम समाज से पूछते हैं कि यह प्रश्ने प्रार्थना क्यों करवाई जाती है और बेद के गायत्री मन्त्र में प्रार्थना करने के लिय बद ने झूठ क्यों बोला यदि समाज कहे कि ईश्वर बुद्धियों को सुत्रार सकता है और विगाड़ सकता है और ईश्वर हम को जैसी बुद्धि देगा हम वसे हा कम करने यदि ऐसा है तब तो मन्तव्या मन्तव्य संख्या ४१ में जो स्वामी द्यानन्द ने जीव को कम करने में स्वतन्त्र माना है यह कट जावेगा एक इंग्टि समाज को इस के ऊपर अवश्य डालना चाहिये।

स्वामी दयानन्दजी गायत्री के अर्थ को अपनी तरफ से लम्बा चौड़ा करके कुछ आगे भी लिखते हैं कि जो पर्य नावक में से ता क्या निकलेगा सम्भव है कि जारों बेदों में भी न निकले आप लिखते हैं कि -

"हे परमेश्वर! हेसिन्वितान्द्रम्यरूप! ह नित्य शुद्ध युद्ध मुक्त स्वभाव! हे अजित्रकान निर्विकार! हे सर्वान्त्यांमिन हे सर्वाधार! जगत्पते! सकल जगदुत्पा-द्क ! हे अनादे! विश्वम्भर! सर्व व्यापिन हे करणामृत वारिधे! सवितुर्देवस्य तब्यदों भूभुवं: स्वविरोण्यं भगोंऽस्ति तहयं श्रीमिह दर्शामिह धरेमिह व्यायमवा कस्मै प्रयोजनायत्यत्राह हे भगवन्! यहः स्विता देवः परमेश्वरो भवानस्माकं धियः प्रचोद्यात् स प्वास्माकं पूज्य उपासनीय इष्ट देवो भवतुनातोऽन्यं भवतुर्वे भवतोऽ श्रिकच किच्चत् कदाचिन् मन्यामहे" हे मनुष्यों! जो सब समर्थों में समर्थ सिन्वदा-वित्व कदाचिन् मन्यामहे" हे मनुष्यों! जो सब समर्थों में समर्थ सिन्वदा-वित्व स्वानन्तस्वरूप, नित्य शुद्ध नित्य युद्ध नित्य मुक्त स्वभाव वाला कृपा साग्र टीक तिक न्यायका करने हारा जन्म मरणां. नलशा रहित आकार रहित सब के घट घट की जानने वाला सब का धर्ता पिता उत्पादक अन्नादि से विश्व का पोषण करने

200

हारा सकल पेश्वर्थ युक्त नमन कर निर्माता शुद्ध स्वरूप और जो प्राप्ति की कामना करने योग्य है उस परमानमा का जो अहा जनन स्वरूप है उसी को हम धारण करें। इस प्रयोजन के लिए कि वह परमेश्वर हमारे आत्मा और बुद्धियों का अन्तर्यामी स्वरूप हम को दुष्टाचार अधरमंयुक्त मार्ग से हटा के श्रेष्ठाचार सत्यमार्ग में चलावें उसको छोड़ कर दूसरे किसी वस्तु का ध्यान हम लोग नहीं करें। क्योंकि न कोई उसके तुल्य और न अधिक है वही हमारा पिता राजा न्यायाधीश और सब सुखों का देनेहारा है गायत्री मनत्र के अर्थ में यह इतनी बड़ी इबारत मिला देना अपने मन के भाव गायत्री मनत्र के वहाने से लिखना या तो अयोग्य है और नहीं तो वेद बनाने के समय ईश्वर जो गृल गया था उसको स्वामीजी ने पूरा कर दिया।

पं० तुलसीराम जी लिखते हैं कि वेद की ११२७ शाखा हैं और चार संहिता मूल हैं इतना लिखते ही हैं किन्त रमों पमाण कुछ नहीं देते नहीं मालूम कि किस कारण से समाज ने चार शासाओं की मल और देख ११२७ शाखाओं की गीण क्यों माना जिस तरह में ११२७ आया अन्य हैं उसीप्रकार से आर्थ समाज जिन को मूल वेद बतलाती है व भी आया है और उनके नाम कम से शाकल, और वाजसनेयी, और कौथुमी, तथा शोनकी शाखा हैं जब कि वे भी शाखा और वे भी शाखा फिर इनको प्रमाण मानना और उनको न मानना या इनको मूछ मानना और उनको टीका मानना नहीं मालम समाजने कहां से या किस वेद मन्त्र के अर्थ से सीखा है यदि आर्थ्समाज के पास कोई प्रमाण हो तो लिखे किन्त यह सिद्धान्त स्वामी का मनगढंत है अतएव इस में प्रमाण भी न मिलेगा और सभी शाखा एकसी हैं इस में पं॰ ज्वालाप्रसाद मिश्र महाभाष्य का प्रमाण देते हैं महाभाष्य शोलेतूर के विशापन के लिख अनुसार समाज की दृष्टि में ईश्वरकृत है यहां पर पं तुलसीराम इंस्वर कत महामाप्य को तो प्रमाण नहीं मानते किन्त स्वामी द्यानन्द के लिंग को मानते हैं इस से सिद्ध होता है कि समाज की हिंद में स्वामी द्यानन्द ईश्वर से वड़ है नहीं मालम कि समाज ने कहीं ईश्वर को रेल का कुली या सड़क का मजदूर तं। नहीं माना कि स्वामी द्यानन्द के लेख को सत्य मान कर ईश्वर के लेख को मिथ्या करदिया जाता है कुछ भी हो महाभाष्यकार ने ११३१ शाखाओं को ही वेद माना और एक सन्ववाटी माना है अब या तो समाज को सभी छोड़ देनी होंगी या सभी स्वतः प्रमाण माननी होगी और द्यानन्द का मनमाना लेख तो छोड़ना ही होगा।

इसके आगे स्वामी द्यानन्द्जी लिग्वते हैं कि उस प्रकार गायत्री मन्त्र का अर्थ पड़ाकर सन्ध्योपासन आदि सिखाय। इसके उत्पर हम अपने आर्थसमाजी आइयों से पूंछते हैं कि यदि इस अशुद्ध अर्थ को न पढ़ाकर शुद्ध शुद्ध पढ़ा दें तो साइयों से पूंछते हैं कि यदि इस अशुद्ध अर्थ को न पढ़ाकर शुद्ध शुद्ध पढ़ा दें तो क्या पाप लग जावेगा ? बस गायत्री मंत्र के विचार को यहीं समाप्त करते हैं।

## प्राणायाम

प्राणायाम के विषय में स्वामी द्यानत्वता ने तो कुछ भी छिखा वह हम सनातगधिमयोंको स्वीकार है परन्तु एक वात में तो इनकार है कि सन्ध्या को ब्रह्म-यह छिख दिया किन्तु प्राणायाम सब ग्रीम लिखा है अठवंत्त यह प्राणायाम आर्थ समाज को स्वीकार नहीं क्योंकि प्राणायाम में राजी प्रमाण योग्यसूत्र के दिये हैं और योग्यसूत्र समाज की दृष्टि में स्वतः प्रमाण नहीं समाज का तो यह सिद्धान्त है कि चार शाखाओं में जो कुछ लिखा है उसी को प्रमाण माना जाता है अब स्वामी द्यानन्दजी या पं० तुळसीरण प्राणायाम में वेद का प्रमाण है जब तक वेद का प्रमाण में होगा समाज न मानगा।

सन्ध्याका नाम ब्रह्मयज्ञ नहीं उसार समा मन का कहा प्रकरण ही लिखे देते हैं। मनुजी प्रथम प्रज्यसूना (तथा) विस्वन्यति विशेष और किर उनके दोषदूरी करणार्थ प्रज्ययज्ञ बतलाते हैं—

पञ्चसूनागृहस्थस्य चुत्न्ठीवेपण्युपस्करः । कण्डनीचोदकुम्भश्च वध्यतेयाम्नुवाहयन् ॥

मनु० अ० ३ इलो० ६८

गृहस्थ के ये पांच हिंसा के स्थान हैं १ चकी २ बुहारी ३ ओखळी मुसल ४ जल का घाट ५ चल्हा इन को अपने काम में लाता हुआ पुरुष पापों करिके युक्त होता है। ६८। तामाक्रमणमर्वामां निष्कृत्यर्थमहर्षिभिः । पञ्चक्लुप्तामहायज्ञाः प्रत्यहंगृहमेधिनाम् ॥ अध्यापनंब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तुतर्पणम् । होमोदैवोविकभीता नृयज्ञाऽतिथिप्रजनम् ॥

मनु॰ अ० ३ इलो॰ ६९। ७०

अर्थ-उन चूल्हा आदि पांच वध के स्थानों से उत्पन्न पाप के नाश के लिए क्रम से पांच यज्ञ मनु आदि आचा- पाँ ने प्रतिदिन गृहस्था के करने को कहे हैं ॥ ६९ ॥ उन पंचयज्ञों के नाम लिएते हैं (१) वद का पढ़ना और पढ़ाना ब्रह्मयज्ञ है (२) तपण कहिए अन्न आदि से अथवा जल से पितरों को तृप्त करना पितृयज्ञ है (३) अग्नि में होम करना देवयज्ञ है (३) भूतों को बिल देना यह भूतयज्ञ है (५) अभ्यागत का सत्कार करना यह मनुष्य यज्ञ है ये पांचों महायज्ञ कहे गये। ७०॥

पञ्चेतान्योमहायज्ञान्नहापयतिशक्तितः। सगृहेऽपिनक्षित्रां सनादापैनेलिप्यते॥

मनु० अ० ३ इलो० ७१

अर्थ-जो मनुष्य इन पांच महायज्ञों को शांकि से कभी नहीं छोडता है वह मदा घर में बसता हुआ भी स्ताके दोषों करिके लिप्त नहीं होता है।। ७१॥

पाठक वर्ग ! ध्यान में देखें मन ने चर पहना ब्रह्मयज्ञ, तर्पण पितृयज्ञ, हवन देवयज्ञ, भूतविक्ष भूतयज्ञ, अतिधि सन्कार मनुष्ययज्ञ लिखा है अब साबित होगवा कि स्वामी द्यानन्दका सन्ध्या को ब्रह्मयज्ञ में रखना और अग्नि होत्रको पञ्चयज्ञमें लेना

कितनी भूल है। हवन और अग्निहोत्र में बहुत अन्तर है क्या समाज मनु के लेख को देख कर सन्ध्या को ब्रह्मयन से पृथक समझगी समझना चाहिए समाज के समझने के लिए ही यह पोथा लिखा है।

## आचमन प्रकरण।

सत्यार्थप्रकाश—

अससे कण्डस्थ कफ और पित्त की नियुत्ति योहीमी होती है। पश्चात् "मार्जन" अर्थात् मध्यमा और अनामिका अपूर्वत क अगुमाग से नेत्रादि अंगों पर जल छिड़के उससे आलस्य दूर होता है जो आलस्य और जल पाप्त न हो तो न करे पुनः समन्त्रक पाणायाम, मनमापरिक्रमण, उपस्थान, पीछे परमेक्बर की स्तुति प्रार्थना और उपासना की रीति मिखलावे। पश्चात् "अधमर्षण" अर्थात् पाप करने की इच्छा भी कभी न करे। यह मन्ध्यापासन एकान्त देश में एकाग्-चित्त से करे।

अपां समीपे नियता नियकं विधिमास्थितः। सावित्रीमण्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः॥

मनु० अ० २ । १०४

जंगल में अर्थात् एकान्त देश में जा मायवान हाक जल के समीप स्थित होके नित्यकर्म को करता हुआ सात्रिजी अर्थात गायत्री मन्त्र का उच्चारण अर्थ-ज्ञान और उसके अनुसार अपने चाल चलन को कर परन्तु यह जप मन से करना उत्तम है। दूसरा देवयज्ञ जो अन्तिहोत्र और विद्वानोंका संग सेवादिक से होता है।

तिमिरभास्कर-

यदि आचमन करना क्षक विन की गान्तिक लिये है तो क्या सबही लोग संध्याकाल में क्षक विन श्रीमत रहते हैं, और सबकी आलस्य और निद्राही दबाये रहती है, वोह समय निद्राका कदापि नहीं और जलसे कफकी शान्ति नहीं किन्तु वृद्धि होती है, आव- मन करना यदि कर्फ पिनाकी गानितक लिय है तौ हाथमें जल लेकर गायंत्री और ब्रह्मतीर्थही में ग्राचमन करने की क्या ग्रावश्यकता है, क्या कोई ग्रालस्य ग्रांर कर्फने प्रतिज्ञापत्र लिख दिया है कि संध्या समय हम सब संस्कारकर्ना तथा संध्या करनेवालों के कंट में फेरा करेंगे, यदि मार्जन का प्रयोजन ग्रालस्पद्धी दूर करने का होय तौ एक चुटकी हुलाम न स्वा लिया करें, ग्रथवा चाह व काफी पीलें जो पहरों को काफी हो, नहीं सर्वोत्तम उपाय यह कि ऐमो-निया की शीशी स्वालें जिससे मच्क्रीतक भंग होजाय, ग्रालस्य की तौ बातही क्या ह ग्रार म्नान करकेही प्रातःकाल संध्या करते हैं फिर स्नान करतही ग्रालस्य ग्रागया तो मार्जन से कैसे जासका है, इससे स्वामीर्जी का यह कथन सर्वथा मिथ्याही है, मनुजी ग्राचमन की विधि इसप्रकार लिखते हैं कि ग्राचमन करने से

बाह्मेण विप्रस्तीर्थंन नित्यकालमुपस्पृगंत्। कायत्रेदशिकाभ्यां वा न पित्रंग कदाचन ॥ ५८॥ श्रंगुष्ठमूलस्य तले ब्राह्मं तीर्थं प्रचत्ते। कायमंगुलिमूलेग्ने देवं पित्रंग तयोरधः॥ ५६॥ त्रिराचामेदपः पर्व कि एक्ष्यात्ततोसुलम्। खानि चेव स्पृगेर्दाद्वनात्मानं गिर एवच॥ ६०॥ श्राचेष्युः सर्वदाचामेदकान्ते प्रागुदङ्मुखः॥ ६१॥ हृद्गाभिः पूचते विष्यः कंठवार्षमस्तुभूमिपः। हृद्गाभिः पूचते विष्यः कंठवार्षमस्तुभूमिपः। वैश्योद्भिःष्राशिताभिस्तु गद्यः स्पृष्टाभिरंततः ॥ ६२॥

श्रथं — ब्राह्मण ब्राह्मतार्थं स सदा श्राचमन करे श्रथवा देव-तीर्थं से श्राचमन करे परन्तु पितृतीर्थं स श्राचमन न करे॥ ५८॥ क्योंकि उसकी विधि नहीं है श्रंगुष्ठमृत के नीच ब्राह्मतीर्थं कहते हैं श्रीर कनिष्ठिका श्रंगुली के सल में कायतीर्थं श्रीर उसीके श्रय- आग में दैवतीर्थ तथा ग्रंगुष्ठ प्रदेशिनी के मध्य में पितृतीर्थ कहते हैं।। प्रशाप्यम जल से तीन ग्राचमन करें ग्रनन्तर दांबार मुख को जलसे स्परीकर ज्ञानेन्द्रिय का गिरको हृद्य को जलसे स्परी करें।। ६०॥ फेन रहित गानल जलम प्यत्र होनेकी इच्छा करने वाला एकान्त और पवित्र भूमि में पूर्व या उत्तर मुख होकर आच-मन करे।। ६१।। चोह ग्राचमन का जल हटय में पहुँचने से ब्राह्मण पवित्र होता है, उसके कंठ में पाप्त होने में चत्री, मुखमें पहुँचनेसे वैश्य, तथा स्वरीमात्र से शुद्र पवित्र होते हैं ।। ६२ ।। क्या स्वामी जी इन श्लोकों को मनु में देखते र अव गयं ये भला जो संध्या करने को बैठैगा वोह दोनों समय नहीं ना एक समय निश्चय ही ह्नान करेगा पर आपके चेले तो कांट पतलूनही पहरकर करेंगे, फिर ग्रापने मनसा परिक्रमा करनी लिग्दी सी काहे की परिक्रमा करें ? आपकी या सत्यार्थप्रकाशका परमध्वरका नामाप निराकारमानते हो उसकी परिक्रमा कर्मा, जब मनन उसकी परिक्रमा करली तौ उसका महत्व जाता रहा ग्रांश परमण्यर निराकारकीही सीमा हो गई, फिर जल तौ कफ निवृत्ति के अर्थ है आप पं० १४ ( अपांस-भीपे) इस रलोक से जल के धार वेटकर गायत्री का जप लिखते हैं परन्त जिसे कफने घेरा हो बार ता आपके मतानुसार कोठी बंगले या ऊसर में बैठकर जप करे।

## भास्करप्रकाश-

कण्डस्थ कफ की निवृत्ति कण्ड में थोड़ा जल पहुंचने से अवश्य होती है। स्वर स्पष्ट हो जाता है। जल कफरोग को वसका है परन्तु यह किसी रोग का तो इलाज नहीं किन्तु सामान्य प्रकार से कण्ड में कफ रहता और मन्त्रोच्चारणादि में वहां का कफ बाधक होता है वह निवृत्त हो जाता है। यदि जल तर होने से कफरोग को उत्पन्न करता है यह निवम हो हो। जितने वैद्यक के प्रयोगों में मिश्री गुड़ शहत गुडूची आदि तर वस्तु खांमी के रोग में प्रयुक्त की हैं, सब व्यर्थ हो जावें। यथार्थ में तरी के द्वारा दोष का नाश नहीं करना है किन्तु उसे शांकत रखना अभीष्ट है। और आप ने जो मनु के उद्योक विश्व दिये उन से स्वामी जी

के लिखे फल का निषेध तो नहीं आया किन्तु आचमन के प्रकार का वर्णन है। और ब्राह्मणादि वर्णों की उत्तरात्तर न्यन जल से शुद्धि का प्रयोजन यह है कि अपने अपने वर्णानुसार उन को उत्तरी उत्तरी शुद्धि भी न्यूनाधिक ही अपेक्षित है। ब्राह्मण को उत्तम होने से जितनी शुद्धि अपेक्षित है अन्यों को क्रमशः उस से न्यून अपेक्षित है, इत्यादि प्रकार से कारणबाद सर्वत्र खोजा जा सकता है। हम आप से यह पूंछते हैं कि म्यामी जी ने कर्म तो वे वे लिखे ही जिन्हें आप भी मानते हैं परन्तु उस जी बाद का लिख ही जिन्हें आप भी मानते हैं परन्तु उस जी बाद का लिख ही जी ने कुछ युक्ति भी लिखदीं तो क्या दोष हा गया। बाद स्वामी जी के लिखने को तो आप न मानियेगा परन्तु वेदवचन को करो न मानियेगा। देखिय यजुर्वेद । ३६ । १२ ॥

शन्नो देवी रिभण्डय आपामवन्त पातय । शंयोरभिम्बन्त नः

इस का आध्यातिमंक अर्थ तो पञ्चमहायज्ञविधि के लिखे अनुसार है परन्तु आधिदैविक और भौतिक अर्थ पर द्राप्तात कार्जिये-देग्य आपः नः पीतये शंभुवन्तु । नोऽस्मान् अभिष्टये अयोगीमम्बन्तु । अर्थात् दिन्यजल हमारे पीने के लिए सुखदायक हो और वह हम का मनावाञ्छित सुख को वर्षावे। तात्पर्य यह है कि उत्तम दिव्य जल से (जैसा कि मनु अ०२ इलोक ६१ में स्वच्छ जल से आचमन लिखा है ) आचमनादि करने से सुख की प्राप्त होती है। अर्थात् शारीरिक सुख तृष्तिर्वार्गन्त आद क लिए जलको प्रयोग में लाना चाहिए। यही कारण इस मन्त्र के जानमन करने में विनियोग होने का है। और आलस्य-निवृत्यर्थ मार्जन पर जो आप ने लिएना कि क्या सब को आलस्य द्वाये रहता है ? और स्नान से आलम्य दर न हुआ ना मार्जन से क्या होगा। महाशय! मथम तौ यह बात है कि जल के छीटा पटने से जिसी चेतनता होती है उस प्रकार की रनान से नहीं होती दूसरी बान यह भी है कि भन्ना मात: सन्ध्या में ती रनान करके बैठते हैं परन्तु सायंसन्ध्या में स्नान का नियम नहीं देखा जाता और तीसरी बात यह है कि जाड़े में भी एक वार नित्य स्नान करना उत्तम कमे है और गरमी आदि में दो बार वा जितने वार से देह शुद्ध रहे। परन्तु स्नान की कर्त्तव्यता, सन्ध्याकी कर्त्तव्यता के बराबर नहीं स्वर्ग्वा गई । जिस प्रकार मानवधर्मशास्त्र में-

> नितष्टिति त यः पर्यो नोपास्ते यञ्चपिञ्चमाम् ॥ सञ्द्रवद्वद्वित्कार्यः सर्वस्माददिजकर्मणः। २ । १०३ ॥

दोष लिखा है कि "प्रात: मार्य मन्या न करे उसे शृद्रतुल्य बाहर किया जावें इस प्रकार मन्वादि किमी धमेशास्त्रकार ने पातः मार्थ स्नान न कर सकने वान करने वालों को बाह्य करना नहीं जिखा दमसे हमारा यह तात्पर्य नहीं है कि स्तान कत्तव्य नहीं किन्तु सन्ध्या के वरावर नहीं अर्थात् स्नान १ के स्थान में कु बार भी करे और सन्ध्या न करे ना पानत ही हो जायगा। परन्तु स्नान न करके भी सन्ध्योपासन कर लेने वाला पनित नहीं है। मकता तौ सन्ध्या के अङ्ग आचमन मार्जनादि में स्नान से व्यर्थना लिखना शंक नहीं। ब्राह्म तीर्थ से सुगम और उत्तम रीति से आचमन हो सकता है जार धर्मशास्त्र ने भेद भी भिन्न भिन्न कमीं के कर दिए हैं इस लिए ब्राह्म तीर्थ से आचमन करना अन्य रीति की अपेक्षा उत्तम है। हुलास की चुटकी से आलम्य दूर करने की विधि सन्ध्याकाल में सच्छास्त्रों में होती तौ वह भी माननीय होती। पगन्तु स्वामीजी का तौ प्रयोजन यह था कि जो कुछ विधि वास्तान स्ट हैं उनको अनुकूल तर्क से पुष्ट किया जावे, न कि नई बात चलावें। भ्यामाजा के विरे कोट पतलन पहर कर तौ सन्ध्या कर हैंगे परन्तु आप के चेले तो वेट जाम्ब मन्या यादि सभी से छुट्टी पागये और पाते जाते हैं। यदि स्वामीजी महाराज का प्रत्यार्थ न होता तौ अंग्रजी शिक्षा के फैलते ही सब कमें धर्म दूर हुआ था। वन्य है स्वामार्जा को जो कोट पतल्न वालों को गिरजों से बचाकर सन्ध्या सिम्बलाई। प्राक्रिमा मन से परमात्मा की हो सकती है। परिक्रमा का वह अर्थ नहीं जो आप टाकुरजी की परिक्रमा समझते हैं कि बीच में ठाकुरजी को करके उनके चार्ग और घूमना। किन्तु परि = सब ओर, क्रम=घूमना अर्थात् सव निकार कार्य और जहां जावे वहां परमात्मा को ही पाने, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर उत्तर नंति मर्नत्र परमात्मा को ही पाने। यह परिक्रमा है। (अपां समीपेट) जिल्हायां वे किनारे हरित वृक्ष पत्र पुष्पादि से रम्यस्थान में सन्ध्या करे और आप काटा बंगला पर क्यों चिंह हैं। यदि कोठी वंगलों में सुन्दर फव्वारे लगे हों, एकान्त हो. पृष्पादि के गमलों से सुसज्जित हो तौ क्या हानि है। इस प्रसङ्ग में शास्त्रीय प्रमाणों में काम न लेकर आपने उठोल-बाज़ी बहुत की है, अतः हम को अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं।









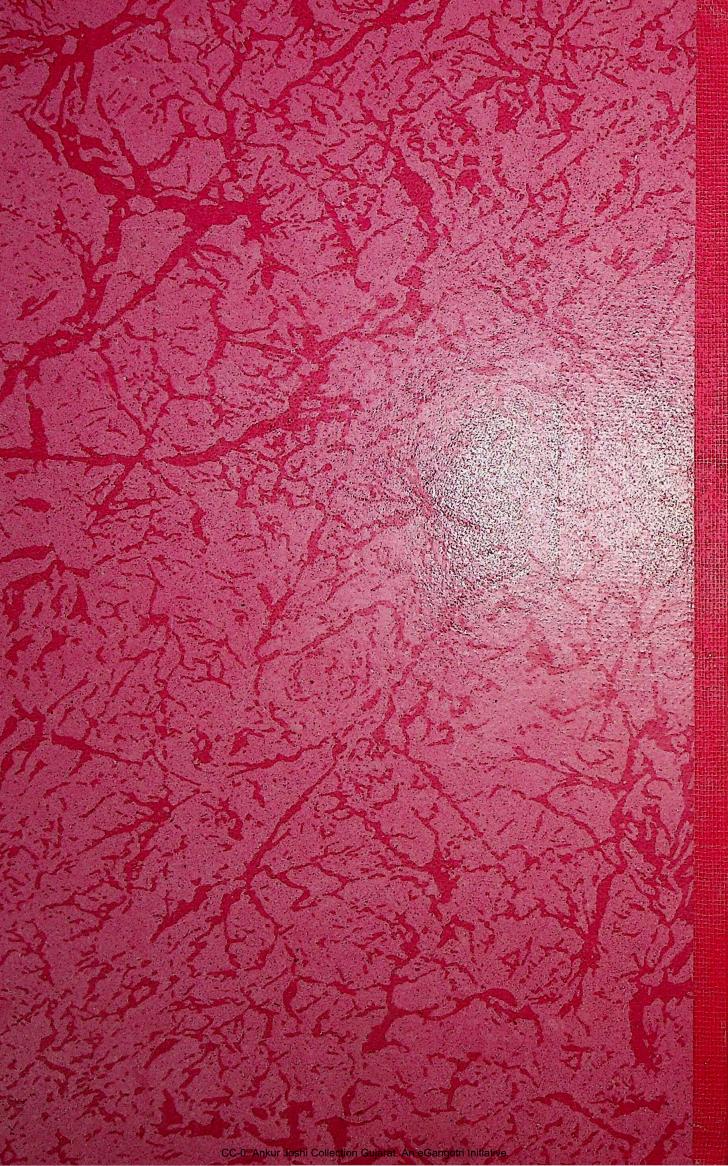